# सं हित्यप्रकाश

लेखक

रामशङ्कर शुक्क, 'रसाल' एम० ए०

प्रकाशक

इंडियन मेस, लिभिटेड, प्रयाग

9829

Printed and published by K. Mittra, at The Indian Press, Ltd., Allahabad.

## दे। शब्द

हिन्दी का जिश्वविद्यालयों में प्रवेश हा गया है। श्रव वह इंटर-मीजियेटे कालेजों के इंटर, तथा विश्वविद्यालयों के बी० ए०, श्रीर एम० ए० में पढ़ाई जाने लगी है श्रीर इन उच्च श्रेणियों के विद्यार्थियों को हिन्दी-साहित्य का यथाक्रम श्रध्ययन कराया जाता है।

इस साहित्याध्ययन में साहित्य के इतिहास का भी अध्ययन होता है। अस्तु विद्यार्थियों के लिए साहित्य के साथ इतिहास का अध्ययन करने के लिए जो पुस्तकें अब तक तैयार हुई हैं वे सब विश्वविद्यालयों की ऊँची कचाओं के लिए ही उपयुक्त हैं। इंटरमीजिएट कालेज के छाओं के लिए साहित्य के इतिहास की पुस्तक का अभाव है। इसी अभाव को दूर करने के लिए यह छोटी सी पुस्तक तैयार की गई है। इसमें साहित्य के प्रायः सभी विभागों पर यथोचित रूप से प्रकाश डाला गया है। साहित्य के इतिहास से सम्बन्ध रखनेवाली सभी बातों का स्पष्ट विवेचन भी इसमें किया गया है। आशा है इंटर कचा के विद्यार्थियों और हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन की मध्यमा कचा के विद्यार्थियों को भी यह पुस्तक अधिक उपयोगी सिद्ध होगी।

रमेश-भवन, प्रथाग शरतपूर्णिमा सं० १६८८ (२६—१०—३१)

# सन्दर्भ-सूची

| ऋम  | -संख्य              | वेषय      |              |     |     | पृष्ठ |
|-----|---------------------|-----------|--------------|-----|-----|-------|
| 3   | जय-काव्य            | •••       | •            | ••• | ••• | 3     |
| 3   | श्रर्थ, भेद श्रीर   | केन्द्र   |              | ••• | ••• | 5     |
| æ   | वीर-कान्य के रू     | प         |              | ••• | ••• | 30    |
| જ   | वीर-काब्य की भ      | ाषा       | •            | ••• | ••• | 33    |
| ¥   | वीर-काव्य के प्रस्  | ुख प्रन्थ | श्रीर कवि    | ••• | ••• | 30    |
| Ę   | वीर-गीत-काव्य       | हे ग्रन्थ |              | ••• | ••• | 38    |
| ૭   | वीर-काव्यावसान      | ••        | 4            | ••• |     | २२    |
| =   | मध्य-काल            |           | ,            | ••• |     | २७    |
| 8   | राजनैतिक दिशा       | ••        | •            | ••• | ••• | ३०    |
| 30  | मुख्य कवि श्रीर     | डनकी रच   | <b>ानाएँ</b> | ••• | ••• | ३२    |
| 33  | दार्शनिक काव्य      | ••        |              | ••• | ••• | ३⊏    |
| 3 2 | भक्ति-काव्य         | •••       | •            | ••• | ••• | 80    |
| 93  | राम-काव्य           | •••       | •            | ••• |     | ४४    |
| 38  | कृष्ण-कान्य         | ••        | •            | ••• | ••• | ६६    |
| 34  | वज में कृष्ण-का     | य         | ,            | *** | ••• | 30    |
| 9 Ę | कृष्ण-कान्यकार      |           |              | ••• | ••• | =2    |
| 30  | श्रन्य भक्त श्रीर र | फुट कवि   |              | ••• | ••• | 88    |
| 3=  | श्रकबरी-दुरबार      | •••       | i            | ••• | ••• | १०२   |
| 3 6 | क्ला-काल            | •••       |              | ••• |     | 118   |

#### विषय क्रम-संख्या २० रचना-शैलियाँ श्रीर भाषा २१ रीति-प्रन्थ श्रीर कवि ... २२ जय-काव्य

२३ नीति-काव्य श्रीर श्रन्य सुकवि २४ स्त्री-लेखिकार्ये

२४ नाटक

२६ आधुनिक काला २७ हिन्दी-गद्य-विकास

२८ साहित्य-वृद्धि २६ काव्य-साहित्य

३० कविता की नवीन धारा ...

३१ खड़ी बोली-काव्य ३२ नवीन धारा

३३ नाटक श्रीर उपन्यास ३४ गद्य-काव्य ३४ साहित्यिक निबन्ध

३६ समालोचना ३७ स्त्री-लेखिकार्ये ३८ विविध-विषयक रचनायें

... 953

... 929.

ु.. १२६

... 988

... ี้จะอ

,.. 94¥

... १४६

... 989

... ३८६ ... 983 ... 980

... २०१ ... २१०

... २११ ... २१४

... २१=

# साहित्यंप्रकाश

#### प्रथम ऋध्याय

#### जय-काव्य

प्रन्थ से ही होता है \* किन्तु यदि विचार करते हुए वास्तव में देखा जावे तो यही कहना पड़ता है कि हिन्दी-साहित्य का उदय जय-काव्य से ही हुआ है। इसका प्रधान कारण यही जान पड़ता है कि हिन्दी-भाषा के प्रारम्भिक काल (९०० से ११०० सं० तक) में देश और समाज की परिस्थितियाँ ही ऐसी थीं कि उस काल के कवियों एवं

अ क्योंकि हिन्दी-भाषा का सबसे प्रथम किव, जहाँ तक खोज करने से ज्ञात हुआ है, पुण्ड या पुष्प ही ठहरता है, इसका रचना-काल सं० ७७० में माना गया है। इसके विषय में केवळ यही कहा जाता है कि इसने हिन्दी-दोहों में संस्कृत के किसी ग्रन्थ से अनुवाद करके एक अलङ्कार-प्रनथ लिखा था। इस प्रकार यही प्रनथ, यद्यपि अव अलस्य है, हिन्दी-साहित्य का सबसे प्रथम ग्रन्थ ठहरता है।

<sup>-</sup>देखें। मि॰ वं॰ विनाद

लेखकों के। उनसे प्रभावित होना तथा उनके ही अनुकूल रंचना करना ऋनिवार्य हो गया। यह समय हमारे राजपूत, राजाश्रों के साम्राज्य का अवसान-काल ही था और देश में भुसलमानों के त्राक्रमणों तथा उनके त्राने का समय था, साथ ही यही समय चित्रिय राजाओं के परस्पर लड़ने श्रीर भगड़ने का भी था। देश में इसी लिए इस समय सर्वथा ऋशान्ति और कान्ति का ही प्रस्तार था। देश में कोई एक ऐसा परम प्रवल साल्राज्य न रह गया था जो देश-जाति की रचा सव प्रकार करके सुख-शान्ति स्थापित कर रखता, विपरीत इसके, देश में छोटे छोटे कतिपय राज्य हो गये थे, जिनके च्चिय राजा लोग अपने प्रभावातंक के प्रदर्शनार्थ एक दूसरे से युद्ध किया करते थे। प्रजा इन युद्धों के कारए। शान्त एवं सुखी न रह सकती थी, श्रीर देश, समाज तथा साम्राज्य (हिन्द्-साम्राज्य जो खब छोटे छोटे राज्यों में विभक्त हैं। गया था ) निर्वल और दीन हो रहा था। इसी अवसर पर पश्चिमीय देशों से मुसल-मान लोग, देश की भौगोलिक सुपरिस्थिति, यहाँ की धन-धान्य-पूर्ण वसुन्धरा एवं सुन्दर जल-वायु त्रादि पर मुग्ध होते हुए, धार्मिक युद्ध करने के विचार से हिन्दुओं पर बड़े वेग से आक-मण करने लगे थे। देश की स्वतन्त्रता तथा धार्मिक सत्ता के साथ श्रपनी जातीय एवं राष्ट्रीय महत्ता का विनाश होते देख, जन्निय लोग जो देश, जाति, तथा धर्मादि के रच्चक माने जाते श्रीर राज्य एवं राष्ट्र के र्याधपित होते थे, अपनी शक्ति मुसलमानों की आरे लगा रहे थे। प्रजा बेचारी बहुत प्रथम से ही राजनैतिक

कार्यों से परे कर दी गई थी, वह सभी प्रकार देश-प्रेम एवं धर्मानुराग रखते हुए भी राजनैतिक एवं रण-सम्बन्धी दाँव-पेचों से अनभिज्ञ होकर चत्रियों की ही मुखापेची रहती थी।

श्रैयव ऐसी परिस्थिति में यही आवश्यक एवं अनिवार्य था कि देश में ऐसे विचार गुँजाये जावें जो लोगों के हृद्यों में वीरता के भाव उत्तेजित करें और उन्हें युद्ध के लिए प्रोत्साहित करते हुए देश, जाति एवं धर्म के हेतु अपने की बिलदान करने के लिए शौर्य-साहस के साथ सब प्रकार तैयार कर दें। युद्ध में अपने प्राणों पर खेलनेवाले वीरों के ही यशोगान का यह समय था, क्योंकि ऐसा करने ही से उन वीरों को प्रतिकार-रूप में यश प्राप्त होता था और दूसरे वीरों को उनका अनुकरण करने में प्रोत्साहन एवं साहस प्राप्त होता था।

वस इसी अनिवार्य कारण से हमारे उन किवयों अथवा वीर चारणों को, जिन्हों हिन्दी-भाषा-रूपी नव-शिशु में ज्ञान-विज्ञान के भरने की आवश्यकता थी और जिनका कर्तव्य यही था कि हिन्दी-भाषा के। साहित्यिक रूप देकर उसमें साहित्य की समृद्धि भर देते, उसे पुष्ट, संस्कृत तथा सुपिठत बना देते; उस भाषा में, जिसका प्रचार देश की साधारण जनता की साधारण बोल-चाल में होता था और जिसे विकसित होकर साहित्यिक रूप की चमता न प्राप्त हुई थी, ऐसे ही काव्य की रचना करनी पड़ी जिससे पाठकों एवं श्रोताओं की नस नस में वीर-भाव का रक्त वेग से प्रवाहित हो जावे और जिससे वीरों तथा उनका अनुकरण करनेवालों के। प्रोत्साहन प्राप्त हो। वस हिन्दो-भाषा के प्रारम्भिक काल में ही वीर-काव्य की रचना हो चली श्रीर वीर-गाथा एवं जय-काव्य से ही उसके साहित्य का सचा श्रीगर्ऐश हो चला।

यहाँ यह कह देना भी उचित है कि इस काल की शिर्ध या सभ्य समाज में अपभ्रंश एवं प्राकृत भाषाओं का और विदृत्स-माज में संस्कृत-भाषा का ही पूर्णरूप से प्रचार था। यह परि-स्थिति का अनिवार्य प्रभाव ही था कि कवियों का हिन्दी-भाषा उठानी पड़ी, क्योंकि यदि वे उच साहित्यिक भाषात्रों में से और किसी में भी अपना वीर एवं जय-काव्य लिखते तो उससे उनका जनता में वीरभावों के भरने का उद्देश्य न पूरा हो सकता श्रीर उनका काव्य साधारण जनता से सर्वथा दूर होकर केवल सुपठित समाज के ही संकीर्ण चेत्र में सीमित रह जाता श्रीर ऐसा होने से उससे कोई भी विशेष तथा अभीष्ट लाभ न होता। ऐसे ही समय में भाषा-परिवर्तन का भी होना आवश्यक होता है। वस यही हुआ भी, हिन्दी को उठाया गया श्रीर जय-काव्य के साथ उसका साहित्य रचा गया। यही समय संस्कृत आदि भाषाओं का अवसान या श्रन्तिम काल था। उनका प्रचार इसी प्रकार के श्रनिवार्य कारणों से देश एवं जनता में न रह गया था। बौद्धों ने प्रथम ही से संस्कृत-भाषा का प्राकृत भाषा का उठाकर अपने धार्मिक त्रान्दोलनों से दबा दिया था. श्रीर जैन लोगों ने भी ऐसा ही किया था, उन्होंने प्राकृत को भी छोड़ कर देश की साधारण भाषाका, जो ऋपभ्रंश कही जाती थी, उठाया था। ऋब परिस्थिति

के प्रभाव से दोनों भाषात्रों के स्थान पर हिन्दी उठी श्रीर कार्य-तेत्र में श्रागे बढ़ने लगी। यह हुत्रा तो श्रवश्य परन्तु श्रव भी संस्कृत एवं प्राकृत भाषा का प्रचार पठित समाज में श्रपने श्रच्छे रूप में ही बना रहा।

राज-दरवारों में जय-काव्य के कारण ही हिन्दी-भाषा का संचार हो गया था, अन्यथा अब तक उसके स्थान पर संस्कृत. प्राकृत एवं अपभ्रंश ही की वहाँ प्रधानता मिला करती थी. यद्यपि ये भाषायें अब सुवोध न रह गई थीं। हाँ उच कोटि की साहित्यिक भाषात्रों के समान ये शिष्ट या सभ्य समाज तथा विद्रन्मंडली के लिए अवश्यमेव सजीव रूप में थीं। साधारण जनता के लिए अब हिन्दी-भाषा ही मुख्य एवं उपयोगी भाषा हो रही थी। ऋस्तु, हिन्दी-भाषा एवं हिन्दी-साहित्य अपने शैशवकाल में ही युवक होकर वीर-गर्जन करने के लिए बाध्य हो गया। कवि लोग भी ऐसी परिस्थिति में वीर-काव्य एवं जय-काव्य की ही रचना करने के लिए विवश हो गये, . क्योंकि अब उन्हें तभी राजाश्रय एवं सम्मान प्राप्त हो सकता था जब वे अपनी वीराह्मादिनी कविता से राजपूत वीरों का उत्साहित करते तथा उनके हृद्यों का उनके रख-कौशल तथा पराक्रम त्रादि की प्रशंसा करके उमझ से उमडा देते।

त्रव श्रीभोज श्रीर विक्रमादित्य जैसे साहित्य-कला-श्रेमी तथा विद्या-व्यसनी महाराजों का वह समय न था कि विद्वत्तापूर्ण शास्त्रार्थीं का त्रायोजन किया जाता,

पारिडत्य-पद्भता श्रीर चातुर्य-चमत्कार की उदार करों से श्रीबृद्धि होती तथा काव्य-कला-कौशल पर "प्रत्यचरलच्चं द्दी" चरि-तार्थ होता, वाग्वैचित्रय एवं विज्ञान-वैलच्चएय के वैचच्चएय पर मौलिकता की मंजुता तथा सूक्ति-सुवा की माधुरी के बिलए उपहारों का भंडार खोल दिया जाता। साहित्य-सीन्द्र्य का समय श्रव भूतकाल के गाल में पड़ चुका था, श्रीर श्रव समय श्रा गया था ऐसे कवियों का, जो एक त्रोर तो त्रापने त्राश्रयाद्र देने-वाले राजपूत राजात्रों के रग्ए-कौशल, पराक्रम एवं प्रताप-प्रभाव का विशद वर्णन अनृठी उक्तियों के साथ करके उन्हें प्रसन्न एवं प्रोत्साहित करते हुए सदा के लिए यश-शरीर के साथ अमर करते श्रीर दूसरी श्रोर जनता में वीर-भाव एवं उत्साह की उमझें भरते हुए स्वयमेव युद्ध-चेत्र में अपनी वीरोल्लासिनी कड़ियों से सैनिकों की उत्साहित कर तलवार के बार चलाते, श्रीर इस प्रकार देश, राष्ट्र (समाज) तथा धर्म को स्वतन्त्र सत्ता श्रीर महत्ता की रचा करते। अस्तु, हिन्दी के तत्कालीन कवि काव्य-साहित्य की इसी रूप में ले चले। कारण इसका यही है कि देश एवं जाति की चित्तवृत्ति के ही आधार पर वहाँ का साहित्य सदैव समाधारित होता है। जब जहाँ जैसी चित्तवृत्ति का प्राधान्य एवं प्रावल्य या प्रचार-प्राचुर्य होता है तभी वहाँ तद्नुकूल साहित्य रचा जाता हुआ देखा जाता है। साहित्य-विधाता लोग देश-काल से सदैव प्रभा-वित होते हैं. यद्यपि वे अपनी प्रतिमा के प्रभाव से देशकाल का भी प्रभावित किया करते हैं, किन्तु यह गौगा रूप में ही होता है।

इसी लिए साहित्य को देश-काल की चित्तवृत्तियों का प्रतिविम्ब कहा जाता है और उसकी परम्परा को देश-काल-ज्याप्त चित्तवृत्तियों की परम्परा का प्रदर्शक माना जाता है। वस्तुतः दोनों में अन्योन्याश्रय एवं साहचर्य सम्बन्ध है, और प्रत्येक साहित्ये-तिहास-लेखक को इन दोनों परम्पराओं के सामञ्जस्य एवं सम्बन्ध का दिखलाना उचित एवं अनिवार्य होता है।

बड़े खेद के साथ लिखना पड़ता है कि इस काल का वोरकाव्य-साहित्य हमें सब प्रकार सुलभ नहीं है। अनेक उत्तम प्रन्थ
अभी अप्राप्त ही हैं और जो कुछ खोज करने से प्राप्त भी हो गये हैं वे
भी अप्रकाशित ही पड़े हैं। वीर-काव्य के बहुत से प्रन्थ उन राजकीय पुस्तकालयों में रिचत रख छोड़े गये हैं ( और प्राचीन पूर्वजों
के स्मारक समभे जाकर किसी को दिये भी नहीं जाते ) जिनमें
प्राचीन महाराजाओं का वर्णन उनके आश्रित कियों के द्वारा किया
गया है, ऐसे ही कुछ और प्रंथ चारण कियों के उत्तराधिकारी
भाटों, चारणों एवं वन्दीजनादि के पास प्राचीन पैतृक थाती के
समान बड़े आदर के साथ जीविकादि के लिए रिचत हैं। केवल
थोड़े ही से प्रन्थ प्राप्त और प्रकाशित हो सके हैं, वे भी बड़ी
कठिनता से। इसो लिए इस काल के इस काव्य के सम्बन्ध में बहुत
ही सूद्दम कथन किया जा सकता है और वह भी पूर्ण और निश्चत
रूप से नहीं।

## श्रर्थ, भेद श्रीर केन्द्र

विद्वान महाकवियों के द्वारा भिन्न भिन्न सिद्धान्तों के श्राधार पर दी गईहैं। किसी श्राचार्य का कहना है कि "काव्य वह है जिसमें कवि-प्रतिभाजन्य कल्पना के द्वारा किसी विषय का वर्णन एवं उससे सम्बन्ध रखनेवाले मानसिक भावों का प्रकाशन सौंद-र्यानंददायक चारु चातुर्थ-चमत्कार के साथ विचित्र ढंग से उप-युक्त भाषा में किया जाने।" इसलिए काव्य का प्राण वहीं है जिसे त्राचार्यों ने वक्रोक्ति या वाग्वैचित्र्य की संज्ञा दी है त्रीर जिसके आधार पर अलंकारों की सृष्टि रची गई है। कुछ विद्वानों का मत है कि काव्य वहीं जानना चाहिए जहाँ रमणीयार्थ-प्रति-पादक वाक्यावली हो ( "रमणीयार्थप्रतिपादकः शब्दः काव्यम्")। कुछ का सिद्धान्त है कि रसात्मक वाक्य ही काव्य है ( "रसात्म-.कम वाक्यं काव्यम्" ) इसी प्रकार श्रन्य विद्वानों ने भी काव्य का तक्या अपने अपने भिन्न भिन्न सिद्धान्तों के अनुसार लिखा है श्रीर इस विषय के विवाद-यस्त कर दिया है। यहाँ तक तो सबका मत एक ही है कि काव्य में चमत्कृत एवं सुन्द्र भाषा तथा भाव-प्रका-शक विचित्र दङ्ग के साथ मानवीय मानसिक भावनात्रों के रसों से समाद्र विषय का वर्णन आनन्दोत्पादक प्रभाव के साथ होना चाहिए। विवाद केवल वहीं उठता है जहाँ काव्य की आत्मा अथवा उसके मूलतत्त्व का प्रश्न आता है और इसी

प्रश्न के उत्तर में भिन्न भिन्न मत हो जाते हैं। हमें यहाँ केवल यही मान लेना पर्च्याप्त है कि 'काव्य मानसिक भावों एवं भाव-नाओं के प्रकाशित करनेवाले सरस और भावपूर्ण शब्दों अथवा पदों का एक ऐसा सुव्यवस्थित और सुन्दर विन्यास है, जो अपने भाव एवं अर्थ से मानव-हृद्य को स्पर्श करता हुआ एक विशेष प्रकार का आनन्द देता है और जो चमत्कार-चातुर्य्य के साथ ऐसे विचित्र ढङ्ग से अन्तर्जगत् और वाह्य-जगत् को संयुक्त करता है जैसा साधारण जन-समाज में नहीं पाया जाता', अस्तु—

काव्य का यह सूचम लच्च देकर हम यहाँ पहले यह बतला देना चाहते हैं कि वीर-काव्य से हमारा क्या तात्पर्ध्य है ? हम "वीर-काव्य उस काव्य के कहते हैं, जिसमें किसी वीर पुरुष के वीर कृत्यों का काव्योचित भाषा, शैली एवं चमत्कार-चातुरी के साथ कवि-प्रतिभा के द्वारा रस एवं भाव-पूर्ण वर्णन किया गया हो।" हिन्दी के प्रारम्भिक काव्य-साहित्य को हम इसी रूप में पाते हैं, यद्यपि उस साहित्य को हमारे अन्य विद्वानों ने वीर-गाथा-काव्य की संज्ञा दी है किन्तु हम उसे गाथा नाम से इसलिए नहीं लिखते चूँकि संस्कृत में गाथा का प्रयोग एक दूसरे प्रकार के साहित्य के अर्थ में होता है जैसे "गाथा-सप्तसती" आदि प्रंथों में। अब यदि हम अपने इस वीर-काव्य पर विचार करते हैं तो हमें वीर-काव्य अधोलिखित रूपों में प्राप्त होता है।

### वीर-काव्य के रूप

- (क) कथात्मक—जिसमें किसी वीर पुरुष के जीवन को वीरतापूर्ण घटनाओं या विजयों का वर्णन हो, इसे हम "जय-काव्य" भो कह सकते हैं। इसमें अभीट वीर पुरुष को विजय का प्रशंसापूर्ण वर्णन, ओजिस्विनी एवं प्रोत्साहिनो भाषा में किया जाता है।
  - ?—यदि कई वीर पुरुषों की वीर-घटनात्र्यों (युद्धों) का वर्णन साथ ही साथ किया जाता है तो वह इसका द्वितीय रूप श्रीर यदिः—
  - २-किसी वीर पुरुष के वीर-वंश का वर्णन किया जाता है तो वह इसका तृतीय रूप होता है।
- (ख) प्रवन्धात्मक—वीर-काव्य का इसे वह रूप जानना विचित्र जिसमें वीर-रस-पूर्ण एक किल्पत अवन्य बाँधा जाय और जिसमें उदाहरण के रूप में किसी वीर एवं उसकी वीर घटनाओं का उल्लेख किया जाय।
- (ग) मुक्तक—जिसमें समुत्तेजक एवं प्रोत्साहक स्फुट छन्दों के द्वारा हृदय में वीर-रस का उद्रेक कराया जाय। इसके लिए किसी वीर को घटनात्रों के वर्णन की आवश्यकता नहीं है, हाँ, इसमें वीररसोत्पादक भावों तथा विचारों की पूर्ण प्राधान्य देना अनिवार्य्य है।

(घ) गीत-काठ्य—उक्त वीर-काठ्यों के। साहित्यिकछन्दों में न लिख कर जब गीतों या संगीतात्मक पद्यों में लिखते हैं तब उन्हें वीर-गीत-काठ्य का रूप प्राप्त होता है।

### वीर-काव्य की भाषा

र-काव्य की भाषा एवं शैली ऐसी हो होनी चाहिए कि उससे हृदय में उत्साह, साहस एवं उत्तेजना की उमझें तरिक्षत होने लगें। काव्य शास्त्र में वीर-रस के लिए 'परुषावृत्ति', 'श्रोजगुण' श्रीर महाप्राण वर्ण-युक्त 'पांचाली' रीति हो उपयुक्त मानी गई है। छन्दःशास्त्र के अनुसार वीर-काव्य के लिए कोई विशेष छन्द निश्चित नहीं किया गया किन्तु अनुभव से ज्ञात होता है कि वीर-काव्य के लिए प्रायः गीत, वीर या आल्हा छन्द, छप्पय श्रीर कवित्त या धनान्तरी विशेषरूप से उपयुक्त जँचते हैं।

अब यदि हम अपने प्राचीन वीर-साहित्य को देखें तो ज्ञात होता है कि वह प्रबन्धात्मक और मुक्तक दोनों प्रकार के रूपों में पाया जाता है और कुछ अंशों में वह वीर-गीतों (Ballads) में भी लिखा गया है। किन्तु प्रथम दो रूप जैसी साहित्यिक ज्ञमता रखते हैं वैसी तृतीय रूप में नहीं पाई जाती। साहित्यिक प्रबन्धा-त्मक वीर-काञ्य का तो सबसे प्रधान प्रन्थ चन्द्रकिव-कृत "पृथ्वी-राजरासी" ही उपलब्ध है और गीतकाञ्यात्मक वीर-काञ्य का प्राचीन ग्रंथ "वीसलदेवरासो" ही प्राप्त होता है।

कथात्मक वीर-काव्य में युद्ध श्रीर प्रेम दोनों के प्रसंग मिलते हैं श्रीर प्रायः राज-कन्यापहररा-युद्ध तथा तदुपरान्त विवाह आदि के साथ दाम्पत्य-जीवन का शृङ्गारात्मक वर्णन ही प्रधानता के साथ पाया जाता है। राजनैतिक कारणों से होनेवाले युढ़ों का प्रद-र्शन वहत ही कम किया गया है और जहाँ कहीं किया भी गया है वहाँ उन युद्धों का मूल कारण किसी सुन्दर स्त्री में ही दिखलाया गया है और एतद्ये कतिपय घटनाओं की कल्पित योजना भी कर ली गई है। साथ ही इस काव्य में जहाँ भी वीर-विजय का वर्णन आया है वहीं विचित्र उक्तियों एवं अतिशयोक्ति के साथ राजा के पराक्रम और शौर्च्य की प्रशंसा की गई है। घटनात्रों की तिथियाँ एवं उनके संवत्-समय प्रायः ऐतिहासिक श्रीचित्य के साथ दिये गये हुए नहीं प्राप्त होते । ऐसा होते हुए भी इनमें काव्य-तत्त्व के साथ ऐतिहासिक तत्त्व भी पर्याप्त रूप में पाया जाता है। ऐतिहासिक घटनात्रों के तथ्यां पर ही प्रधानतया यह वीर-काव्य समाधारित रक्खा गया है।

इस काव्य की भाषा के सम्बन्ध में व्यापक रूप से यही कहा जा सकता है कि इसके गीतात्मक रूप की भाषा में, चूँकि उसका प्रचार देश की साधारण जनता में बराबर रहा है, और लोग उसे गाते चले आये हैं, बहुत हेर फेर या परिवतन हुआ है, और वह अपने वास्तविक रूप में हमें अब नहीं प्राप्त होती। इतना अवश्य प्रतीत होता है कि इसमें राजपूतानी भाषा (जिसमें प्राकृत और अपअंश का विशेष मेल है ) का ही पूरा प्राधान्य है और जन-साधारण की ही भाषा का प्राचुर्य है क्योंकि गीत-काव्य के रूप में रखा जाकर यह जनता के गाने के लिए ही रचा गया था और इसके रचियता भा साधारण श्रेणी के ही चारण या भाट लोग होते थे। अस्तु काव्य-कौशल भी इसमें बहुत ही कम पाया जाता है। सब प्रकार प्रान्तीयता की पूरी पुट पाई जाती है।

कहीं कहीं कारसी भाषा के भी दो-एक शब्द, जो बहुत प्रच-लित हो गये थे, पाये जाते हैं, किन्तु वे प्रायः देशज रूप में परिवर्तित करके ही रक्खे गये हैं।

वीर-काव्य के प्रबंधात्मक (साहित्यिक) कथा-काव्य में उक्त बातें इस रूप में नहीं पाई जातीं। इसमें साहित्यिक चमता, शिष्टता तथा काव्य-कला का अच्छा रूप मिलता है। इसमें साहित्यिक छंदों—दोहा (दूहा) चैापाई, छप्पय, तेाटक, पछरी, किवत्त, भुजंगी आदि—का उपयोग किया गया है, और भाषा भी साहित्यिक रूपवाली और किव-समाज-प्रचलित काव्य-भाषा सी है। हाँ इस पर भी अपभ्रंश और प्राकृत का पूरा रंग चढ़ा हुआ है। राजस्थान की साहित्यिक अजभाषा का, जिसे पिंगल कहा जाता था, ही प्राधान्य है। सानुस्वार वर्णों, संयुक्ताचरों, तथा प्रान्तीय प्रयोगों का कुछ प्राचुर्य सा है। कहीं कहीं तो भाषा आधुनिक रूप में भी मिलती है, जिससे भाषा की शुद्धता में संदेह हो जाता है। सत्यता यही जान पड़ती है कि इस प्रकार के काव्य-मंथों में बहुत कुछ रूपान्तर या परिवर्तन हुए हैं और वे अब अपने मूल रूपों में

हमें प्राप्त नहीं होते, इसलिए इनकी विवेचना या आलोचना भी निश्चयपूर्वक नहीं की जा सकती।

इनके देखने से इन मुख्य वातों का अनुमान किया जा सकता है:—

- १—वीर-काव्य के समय में भाषा के दो मुख्य रूप हो गये थे:— श्र -एक जन-साधारण की श्रपश्रंश-प्रभावित राजस्थानी भाषा या बोलो, जिसे डिंगल कहते थे, श्रीर जिसमें प्रान्तीयता का पूरा प्राधान्य रहता था। व—शिष्ट तथा स्थायी साहित्य के उपयुक्त एक व्यापक तथा सर्व-सामान्य ज्ञजभाषा-प्रभावित काव्य-भाषा, जिसे 'पिंगल' कहते थे।
- २—विश्विक वृत्तों की अपेत्ता प्राकृत एवं अपअंश-काल में विक-सित तथा प्रचलित होनेवाले मात्रिक वृत्तों (इंदों) के साहित्य में विशेष प्रधानता मिलने लगी थी। काव्य-कला का भी प्रचार-प्राधान्य बढ़ चला था, तथा अजभाषा के साहित्यिक काव्य-भाषा का स्थान या गैरिव प्राप्त होने लगा था।
- ३—मुसलमानें के प्रभाव से भाषा श्रीर साहित्य में भी कुछ रूपान्तर हो चला था, फ़ारसी के शब्दों का प्रयोग भी, उन्हें कुछ देशज रूप में वदलने के बाद, जहाँ तहाँ हो चला था।
- ४—साहित्यिक रचनात्रों में शिष्ट, संयत श्रीर व्याकरणानुमी-दित पिंगल नामक साहित्यिक भाषा, जो ब्रज-भाषा से पूर्ण प्रभावित होती हुई प्राकृत श्रीर श्रपभ्रंश के भी कुछ चिर-

## वीर-काव्य के प्रमुख यन्य श्रीर कवि

सा उपर कहा जा चुका है, वीर-काव्य प्रबन्धात्मक श्रीर मुक्तक या गीतात्मक दे क्यों में मिलता है । कुछ लोगों का विचार है कि गीत-काव्य की ही रचना इस काल में प्रथम प्रारम्भ हुई होगी श्रीर प्रबन्धात्मक की अपेचा अधिक भी हुई होगी । हे। सकता है कि यह अनुमान कुछ अंश तक सही हो, किन्तु हमारा विचार यह है कि संस्कृत में प्रबन्धात्मक महाकाव्यों की परिपाटी पहले ही से बनी हुई थी श्रीर उसी के आधार पर हिन्दों में भी पृथ्वीराजरासो जैसे प्रबन्धात्मक वीर-काव्यों की रचना की गई थी। गीत-काव्यों की रचना भी वीरों को प्रोत्साहित करने, उन्हें कीर्ति-काव्य-कलेवर में चिरजीवित रखने तथा उनकी प्रशस्तियाँ बनाने के लिए उक्त रासो प्रन्थों के साथ होती थी।

चूँकि यह काव्य केवल गाने के लिए ही बनाया जाता था इसलिए इसमें साहित्यिक चमता न रहती थी। यह लिपिबद्ध भी न
होता था वरन भाटों छोर चारणों में ही मौखिक रूप से रहता था,
यही कारण है कि इसका बहुत थोड़ा ग्रंश अब पाया जाता है, अधिकांश तो काल-गाल या भूत-गर्भ में ही समा गया है। मौखिक रूप से
जनता में प्रचलित होने के कारण इसकी भाषा, घटना-संक्रमण
आदि में बहुत बड़ा हेर-फेर हो गया है छोर यह अपने असली
रूप में न प्राप्त होकर संदिग्ध सा मिलता है। अस्तु, इसकी वास्तविक आलोचना नहीं की जा सकती।

गीत-काव्य के गुण-इस काव्य के मुख्य गुण हैं:—(१) भावां का सरल श्रीर स्वाभाविक उद्देग। (२) वीररमोहीपक विचार श्रीर युद्ध की श्रनुभूति-व्यञ्जना। (३) भाषा में स्वच्छन्द प्रवाह। (४) श्रोज श्रीर उत्तेजक तीव्रता। (५) नियमों के बन्धनीं से उत्पन्न होनेवाली जटिलता, काव्य-कौशलकृत दुरुहता श्रीर शिथिलता श्रादि दुर्गुणों की श्रविद्यमानता। (६) वीर कृत्यों के साथ ही साथ उनके श्राधारभूत प्रेमानन्द के मूल-रहस्यों की सरस श्रीर मधुर व्यञ्जना।

ऐसे ही गुणों के कारण वीर-गीतें का प्रचार जनता में जितना अधिक हुआ उतना वीर-काव्य का नहीं। हाँ, साहि-त्यिक चमता में वीर-गीत श्रवश्य ही काव्य से हीनतर रहे।

## वीर-गीत-काव्य के प्रनथ-वीसलदेवरासो ।

कित-काव्य की शैली से इसकी रचना संवत् १२१२ में हुई। इसका रचियता नरपित नाल्ह नामी किव था, जो वीसलदेव या विम्रहराज चतुर्थ का समकालीन राजकिव था। इसमें चार खंड हैं। प्रथम में मालवेश श्रीभाज की कन्या राजमती के साथ वीसलदेव के विवाह का, द्वितीय में उनकी उड़ीसा की चढ़ाई और युद्ध में उनकी विजय का, तृतीय में राजमती के वियोग का तथा चतुर्थ में राजमती के मायके जाने और वीसलदेव के उन्हें फिर ले आने का वर्णन है। वीसलदेव ने मुसलमानों का जिन युद्धों में

वोरता से हराया उनका जो वर्णन राजकिव श्रीसामकृत 'लिलत-विग्रहराज नाटक' में है वह इसमें नहीं है। इसमें प्रेम (शृङ्गार) का ही प्राधाद्य है।

इसकी भाषा—इसकी भाषा विशेष रूप से राजस्थान की डिंगल भाषा ही है। वह कहीं कहीं प्राचीन व्रजभाषा या पिंगल से भी प्रभावित है। चूँकि इसमें बहुत कुछ हेर-फेर श्रीर परिवर्तन हुन्ना है इसलिए इसके विषय में निश्चित रूप से कुछ कहना कठिन है।

त्राल्हा:—यह गीतकाव्य सबसे अधिक प्रचलित, लोकप्रिय और विख्यात है। उत्तरीय भारत में यह बड़े चाव
से अब तक गाया जाता है। इसी लिए इसमें गायकों और
लेखकों की भिन्न रुचि से इतना विशाल परिवर्तन हो गया है कि
इसका असली रूप रह ही नहीं गया। भिन्न भिन्न प्रान्तों के
गायकों ने इसे अपने अपने प्रान्तीय ढंगों में ढाल लिया है, अस्त
इसको भाषा, शैलो आदि सभी में प्रान्तीयता भरी हुई है। चूँकि
इसमें साहित्यक चमता नहीं है इसलिए यह पठित-समाज के
द्वारा संरचित और सम्मानित न हो सका। इसमें महोबा-नरेश
परिमल चन्देल के सामन्त और सेनापित आल्हा तथा उदल
(और उनके कुटुन्बियों) की वीर-गाथायें बड़ी ही ओजस्विनी और
प्रभावमयी भाषा में हैं। यह वीरछन्द में ही। विशेषरूप से लिखा
गया है। कहीं कहीं दोहा आदि कुछ साधारण छन्द भी जोड़
दिये गये हैं। इसे जगनक नामी किव ने लिखा था, किन्तु

उसका रचा हुआ आल्हा अव नहीं मिलता। ६० या ७० वर्ष पूर्व . Charles Ylliet चार्ल्स इलियट ने इसे संगृहीत करके छपवाया, इसके पूर्व यह केवल गाया ही जाता था।

प्रवन्धात्मक वीर-काव्य:—वीर-काव्य का यह वह रूर्ष है: जो संस्कृत के महाकाव्यों की शैली से साहित्यिक त्रादर्श के साथ प्रवन्धात्मक शैली से पिङ्गल नामक साहित्यिक त्रजभाषा में लिखा गया है। इस काव्य के कई प्रनथ हैं और रासो कहलाते हैं। सबसे प्रधान प्रनथ पृथ्वीराजरासो है।

पृथ्वीराजरासोः — महाराज पृथ्वीराज के सामन्त, मित्र श्रीर महाकवि चन्द्रवरदायी ने इसे रचा था। कहते हैं कि इसका उत्तरार्द्ध भाग चन्द्रवरदायी के सुपुत्र किववर 'जल्हण्' का रचा हुआ है। इसका रचना-काल बहुत विवाद-अस्त है। चन्द्रजी जजात गोत्रीय भट्टकुल के थे। इनका जन्म लाहौर में हुआ था। कहते हैं कि पृथ्वीराज श्रीर इन दोनों के जन्म श्रीर मरण एक ही समय में हुआ। ये अनेक विषयों के ज्ञाता थे, जालन्धरी देवी का इन्हें इष्ट भी था।

इस रासा की जो प्रति श्रव प्राप्त होती है उसमें ७९ समय श्रथवा सर्ग तथा लगभग २५०० पृष्ठ हैं।

त्रालोचनः—इसमें साहित्यिक काव्य के सभी उत्क्रष्ट गुगा पाये जाते हैं। साहित्यिक छन्द, जो उस समय विशेष प्रचलित थे श्रीर जो वीर-रस के उपयुक्त हैं, इसमें चारता से रक्खे गये हैं। मुख्य मुख्य छन्द हैं:—कवित्त, छप्पय, दूहा, तोमर, त्रोटक, गाहा श्रीर श्रार्था। इस बृहत्-ग्रन्थ में सम्राट् पृथ्वीराज चौहान का विस्तृत वीर-चरित्र या जीवन, उनकी वंश-परम्परा के प्रारम्भ से लेकर उनके श्रान्तिम काल तक का वर्णन दिया गया है। जीवन की सभी मुख्य घटनाश्रों श्रीर युद्धों का चित्रण काव्य-कौशल के साथ इसमें पाया जाता है। तत्कालीन राजनैतिक परि-ध्यितियों एवं श्रन्य ऐतिहासिक बातों का भी प्रसंगानुकूल उल्लेख तो किया गया है, किन्तु इसके संवत् श्रादि इतिहास के संवतों से नहीं मिलते। इसमें भाषा का सौष्ठव, काव्य-कला का कौशल, श्रीर विविध रसों का परिपाक श्रच्छे रूप में मिलता है। वीर-भावों की श्रमिव्यिक के साथ ही साथ शृङ्गार-रस-मृत्वक कोमल-कल्पनायें श्रीर प्रेम की मनोहर व्यञ्जना भी इसमें उक्ति-चमत्कार के साथ पाई जाती है। इसी लिए इसके। उस काल का महाकाव्य कहते हैं।

इसकी भाषा—इसको भाषा बहुत ही संदिग्ध श्रीर गड़बड़ है। सानुस्वार श्रीर संयुक्त वर्गों का प्रयोग विशेष किया गया है, प्राक्ठत श्रीर श्रपभंश की इसमें पूरी पुट है। बहुत सा श्रंश तो इसका चेपक जान पड़ता है। ऐसे ही खानों में भाषा कुछ श्राधु-निक रूप की हो गई है। चूँकि यह श्रपने श्रसली रूप में नहीं मिलता इसलिए इसकी विवेचना भी यथार्थ रूप से नहीं की जा सकती।

पृथ्वीराजरासो के अतिरिक्त खुमानरासो, हम्मीररासो (सारङ्गधरकृत सं० १३५७ का) श्रीर नल्हसिंह भट्टकृत विजयपाल-रासो भी उल्लेखनीय हैं। इनसे यह ज्ञात होता है कि राजस्थान में वीर-काव्य के रासो नामी प्रवन्थात्मक वीर-काव्य की यह परम्परा लगभग १४०० ईसवी तक चलती रही।

#### वीर-काव्यावसान

पि स प्रकार हिन्दी में वीर-काव्यों की रचना हो रही थी उसी प्रकार संस्कृत में भी वीर-काव्य लिखे जा रहे थे। पृथ्वीराज-विजय, जयचन्द-प्रकाश श्रीर हम्मीर-प्रकाश जैसे प्रन्थ (काव्य) इसके उदाहरण हैं। महाराज हम्मीर के परचात् जैसे चित्रय सम्राटों श्रीर साम्राज्यों का श्रन्त सा होगया वैसे ही हम्मीररासों के परचात् वीर-काव्य के रासा ग्रंथों की भी रचना-परम्परा का श्रन्त सा होगया। वीर-काव्य की धारा बहुत शिथिल श्रीर चीए हो गई, हाँ, उसका नितान्त लोप न हुत्रा, श्रीर वह श्रन्य कालों में कुछ रूपान्तरों के साथ हीन-चीए दशा में दिखाई पड़ती रही।

वीर-काव्य की परम्परा लगभग ११०० से १४०० तक अच्छे रूप में चलकर शिथिल हुई। देश की राजनैतिक, धार्मिक और सामाजिक परिखितियों में इतने ही दिनों के भीतर बड़े विशाल परिवर्तन हो गये। राजपूतों का साम्राज्य न रह गया, उसके खान पर पठानों या अफ़राानों का राज्य स्थापित होगया जिससे देश की राजनैतिक खतंत्र-सत्ता का लोप सा होगया। अब ऐसे वीर

सम्राट्न रह गये, जनता श्रीर किवयों में वह आवेश भी न शेष रहा श्रीर किवयों में वीर-जीवन को उत्तेजना देनेवाली वह उमझ भी न रह गई, जिससे वीर-काव्य की रचना-परम्परा अबाध रूप से क्ल सकती। मुसलमान-साम्राज्य की परतन्त्रता में रह कर किवयों के लिए अपने वीर राजाओं का यशोगान करना असम्भव सा हो गया।

सब त्रोर परिवर्तन होने से देश श्रीर समाज की चित्तवृत्ति श्रीर विचार-धारा में भी परिवर्तन श्रा गया। श्रस्तु, साहित्य
की प्रगति में भी रूपान्तर का होना श्रानवार्थ्य हो गया। पराजित
श्रीर दुखी जनता के ईश्वर का ही एक सहारा रह जाता है, उसी
के गुण-स्तवन एवं चिन्तन में उसे शान्ति एवं सान्त्वना मिलती
है, इसी लिए जनता भक्ति श्रीर प्रेम की श्रोर प्रोन्मुख हो चली।

ह, इसा तिए जानता नाता आर अस अस आर आन्मुल हा चला ।

मुसलमानों के द्वारा अपने धर्म पर आघात होते देखकर उसकी

रज्ञा के लिए धार्मिक काञ्य की सहायता से धार्मिक आन्दोलन करना
भी हिन्दुओं के अनिवार्च्य ठहरा। मुसलमानों की चित्तवृत्ति सफलता पाने के पश्चात् हास-विलास, प्रेम-शृङ्गार और आमोद-प्रमाद
की ओर मुक चली थी, इसी से मुसलमान कवियों ने प्रेमात्मक
कथा-काञ्य की परिपाटी प्रारम्भ कर दी थी। हिन्दुओं के साथ
रह कर राज्य करने के लिए यह आवश्यक था कि मुसलमान
अपने की हिन्दी-भाषा, हिन्दू-सभ्यता और हिन्दू-संस्कृति से परिचित करते और हिन्दुओं को भी अपनी भाषा (फारसी) और
सभ्यता आदि सिखलाते। यह समय इसलिए दो भिन्न प्रकार

की जातियों, सभ्यतात्रों, शैलियों, दो धर्मीं श्रीर साहित्यों (भाषात्रों श्रीर भाव-धारात्रों) के सम्पर्क-सम्मेलन का था, इसी लिए दोनों एक दूसरे से पूर्ण प्रभावित हो चले।

साहित्य-रचना-केन्द्र—चूँ कि अब धार्मिक प्रचार का प्रावल्य एवं प्राधान्य हो चला था, इसलिए अब साहित्य-रचना का कार्य्य उन स्थानों में ही होने लगा जो धर्म से सम्बन्ध रखते थे अर्थान् जो तीर्थ थे, धर्म-चेत्र थे अथवा ईश्वरावतारों के लीलाधाम थे। जैसा आगे कहा जायगा इस धार्मिक जाप्रति के दें। रूप हुए (१) प्रथम में तो कृष्णोपासना का और (२) द्वितीय में रामोपासना का प्राधान्य हुआ। अस्तु, इन्हीं दोनों के अज और अवध नामी लीला-धामों में साहित्य-रचना के केन्द्र बन गये।

दिल्ली श्रीर श्रागरे के समीप तथा लखनऊ श्रीर जौनपुर श्रादि मुसलमानी प्रान्तों के पास मुसलमानों के द्वारा साहित्य-रचना के पृथक् केन्द्र तैयार किये गये; साथ ही सन्तों के द्वारा इधर-उधर स्फुट नगरों श्रीर श्रामों में भी साहित्य-रचना का कुछ कार्य्य हो चला।

भाषा-परिवर्तन—रचना-केन्द्रों के ही अनुसार धार्मिक-प्रचार को प्रधानता देकर महात्माओं ने प्रान्तीय बोलियों की सहा-यता से धार्मिक-काव्य का लिखना प्रारम्भ किया। कृष्ण-भक्त कवियों ने त्रज-प्रान्त की त्रज-भाषा में, राम-भक्त कवियों ने अवधी में तथा सन्तों ने अपनी अपनी प्रान्तीय बोलियों में ज़जभाषादि की पुट रखते हुए अपने अपने काव्य लिखे। कृष्ण-भक्त कियों के सरस-प्रेम और भावुकतामयी भक्ति की मर्भस्पिश्नी अनुभूति-च्यञ्जना के कारण विशेष सफलता मिली. । पद-शैली के प्रभाव से कृष्ण-काच्य सर्वत्र गूँज उठा, जिससे ज्ञज्भाषा के प्रभाव से कृष्ण-काच्य सर्वत्र गूँज उठा, जिससे ज्ञज्भाषा के प्रचार अवधी आदि की अपेन्ना अधिक विस्तृत और व्यापक हो गया। वीर-काच्य के समय से ही ज्ञजभाषा में उन्नति हो चली थी, अब तक में ज्ञजभाषा बहुत कुछ विकसित हो कर काव्य के लिए अति उपयुक्त हो गई। बस साहित्यिक काव्य की वही एक सर्वमान्य व्यापक भाषा होने का गौरव प्राप्त कर सकी और पूर्व में बिहार, दिन्तिण में महाराष्ट्र, पश्चिम में राजस्थान तथा उत्तर में हरद्वार आदि तक फैल गई, और किय लोग इसी भाषा के अपनाकर इसी में रचना करने लगे।

इस प्राक्कथन के परचात् हम अब आगे हिन्दी-साहित्य के द्वितीय या मध्यकाल की विवेचना करेंगे।

#### श्रभ्यास

१-हिन्दी-साहित्य की प्रारम्भिक दशा का सूच्म परिचय दें।।

२—वीर-काव्य से क्या तात्पर्च्य है, उसके भेदोपभेद यहाँ किस प्रकार दिखलाये गये हैं ?

३ - वीर-काव्य की भाषा के सम्बन्ध में तुमने क्या पढ़ा है ?

४—िकिन प्रधान रचना-शैलियों से वीर-काव्य के किन प्रधान ग्रंथों की रचना हुई है—स्पष्ट रूप से लिखो।

एथ्वीराजरासे। की किन विशेषतात्रों का यहाँ उल्लेख किया गया है ? ६—नीर-काव्यों से जिस प्रकार के श्रनुमान किये गये हैं वन्हें मनन करो।

७—वीर-काव्य के अवसान में साहित्य-रचना के केन्द्रों में क्यों स्वीर कैसा हेर-फेर हुआ है ?

प्र—िकन परिस्थितियों के प्रभाव से साहित्यिक प्रगति में किस प्रकार के परिवर्तन हुए हैं ?

( श्र ) किन भाषाश्रों का साहित्य में किस जिए प्रचार किया गया है ?

( ब ) वीर-काव्य की परम्परा में क्यों ची सता आई है ?

(स) व्रज-भाषा की क्या श्रवस्था हो चली थी?

### द्वितीय ऋध्याय

#### मध्य-काल

सके पहले कि हम धार्मिक काव्य का विवेचन करें, हम यहाँ विषय-प्रवेश के रूप में कुछ प्रारम्भिक ज्ञातव्य वातों का देना उचित सममते हैं।

ग्द्य—वीर-काव्य के अवसान में गद्य का भी कुछ प्रारम्भिक रूप देखा जाता है। संवत् १४०० में प्रहात्मा गोरखनाथ ने हिन्दी-गद्य में रचना करना प्रारम्भ किया था और भगवान बुद्ध जैसे अपने पूर्ववर्ती मत-प्रवर्तकों की भाँति जन-साधारण की ही भाषा को उठाया था। कोई भी धार्मिक अथवा नैतिक आन्दोलन हो, उसका विस्तार-प्रसार तभी हो सकता है, जब वह जन-साधारण को भाषा का सहारा ले। भाषा इसीप्रकार साधारण जनता के क्षेत्र से उठकर महापुरुषों के द्वारा साहित्यिक रूप प्राप्त करती है। महात्मा गोरखनाथ को इसी लिए गद्य का सर्व-प्रथम लेक खया प्रवर्तक मानते हैं। चूँकि अजभाषा उस समय सर्वमान्य साहित्यिक काव्य-भाषा थी इसलिए इसकी पूरी पुट गोरखनाथ की प्रान्तीय भाषा में मिलती है। इन्हीं ने साहित्य-रचना के कार्य्य

का, जो पश्चिमीय प्रान्त में केन्द्रीभूत हो रहा था, पूर्वीय प्रान्त या अवध में भी फैला दिया। आगे चल कर इस प्रान्त में साहित्यिक कार्य्य खूव हुआ और अवधी भाषा उठ खड़ी हुई।

यह स्मरण रखना चाहिए कि उस समय पारस्परिक सम्पर्क के विधानों की संकोर्णता के कारण भिन्न भिन्न प्रान्तों की बोलियों में अथवा उनके प्रभाव से प्रभावित अजभापा के रूपान्तर में साहित्यिक रचना-कार्य होता था। यह स्वाभाविक है कि लेखक अपने देश, काल और समाज के प्रभाव से दूर नहीं रह सकता। उसकी प्रान्तीय भाषा उसकी रचना में उस समय तक अवश्य आजाती है जब तक वह साहित्यिक भाषा की एकरूपता से पूर्ण परिचित नहीं होता। रामानन्दीय और वल्लभीय सम्प्रदायों की प्रतिइन्दिता ने अवधी और अजभाषा के स्वतन्त्रता के साथ विकसित होने में वड़ी सहायता दी है।

उद् श्रोर खड़ी बोली—जिस प्रकार उक्त दो भाषायें विकसित हुई हैं उसी प्रकार मुसलमानों के कारण फारसी श्रीर पञ्जावी भाषाश्रों से प्रभावित होकर हिन्दी से उद्दें श्रीर उससे श्रागे चल कर कुछ विशेषता के साथ (संस्कृत के प्रभाव से) खड़ी वोली का विकास हुश्रा है। मुसलमानों ने उद्दें को फारसी के साँचे में ढाल कर हिन्दी से पूर्णतया प्रथक् सा कर लिया श्रीर फारसी-साहित्य से प्रभावित होकर उद्दे-साहित्य को भी स्वतन्त्र सत्ता दे दी।

खड़ी बोली बहुत दिनों तक केवल नागरी भाषा के ही रूप में लोक-व्यवहार की भाषा सी बनी रही और आधुनिक समय के प्रारम्भ (सन् १८५० के लगभग) से विकसित होकर अब इस रूप में औ गई है।

संस्कृत श्रीर फ़ारसी—व्यावहारिक सरलता के लिए ते।

मुसलमानों ने उद्दे का प्रचार किया किन्तु उन्होंने फारसी के। राज
तथा शिष्ट-समाज की भाषा के रूप में बना ही रक्खा। मुसलमानी द्वीरों में इसका ख़ूव प्रचार रहा। श्रागे टोडरमल के
प्रभाव से यह राज-भाषा के रूप से देश में भी प्रचलित हुई।

संस्कृत अब तक राज-द्रवारों में अपनी पूरी महत्ता रखती थी, पिण्डत-समाज में इसी का प्रचार था । हाँ, प्राकृत और अपभ्रंश का लोप ही सा हो चुका था, हिन्दी में रचना करना अच्छा न सममा जाता था, जैसा केशवदास और तुलसीदासजी के प्रंथों से ज्ञात होता है, किन्तु साधारण जनता में हिन्दी का प्रचार-प्रस्तार बढ़ रहा था जिससे संस्कृत की प्रगति-सीमा संकीर्ण होती जाती थी, किन्तु संस्कृत हिन्दी का पूर्ण रूप से सहायता देती थी, और हिन्दी का साहित्य उसी के आधार पर चल रहा था।

खड़ी बोली श्रीर ख़ुसरो—.खुसरो की पहेलियों श्रीर मुकरियों श्रादि में जो भाषा मिलती है उसे खड़ी बोली का प्रारम्भक रूप कह सकते हैं। खालकबारी नामी कोष इन्होंने मुसल्लमानों को देश-भाषा श्रीर हिन्दुश्रों को फारसी से परिचित कराने के लिए लिखा था। ख़ुसरो फारसी के श्रच्छे किव थे। जहाँ

तक सम्भव है इनकी रचनाओं में भी बहुत कुछ हेर-फेर हुआ है। इसिलए निश्चित-रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता। कहना चाहिए कि .खुसरों ने उस उर्दू का ही प्रयोग किया है जिसमें कारसी और हिन्दी के आदान-प्रदान का प्रभाव है और जो एक मिश्रित भाषा है। फिर भी .खुसरों के खड़ी बोली का प्रथम किव कहा गया है।

## राजनैतिक दशा

मं राजनैतिक परिस्थितियाँ बहुत कुछ परिवर्तित हुई हैं। १५२१ ई० तक तो उन अफ़ग़ानों का राज्य रहा जिनके कारण देश में सर्वत्र अशान्ति सी ही फैली रही और ऐसी दशा में साहित्य-रचना का कार्य्य सुचारूरूप से न हो सका। चित्रयों ने अत्यन्त त्रस्त होकर सङ्गठन-साहाय्य से अपनी शिक्त बढ़ाई और राजप्-ताने को फिर राजस्थान बना लिया, इसिलए वहाँ कुछ साहित्य-चर्चा हो चली। भाग-विलासादि से पठानों की शिक्त कम हो गई, उनके दुर्व्यवहार से जनता ने भी उनकी सहायता न की। अस्तु; देश में मुग़लों को साम्राज्य स्थापित हो गया। राजपूतों ने पठान-युद्ध से मुग़लों को कुछ शिक्तहीन हुआ समक जनसे युद्ध किया किन्तु दैवात् उन्हें हरा न पाया। आगे मुग़लों के जो युद्ध हुए वे ऐसे ही हुए कि उनका प्रभाव जनता पर कुछ अधिक न पड़ा।

प्रेम-काव्य-हम कह चुके हैं कि मुसलमानों ने राज्य स्थापित करू अपने जीवन के। विलासमय बना दिया था। प्रेमः श्रीर शृङ्गार की • श्रोर उनकी प्रवृत्ति बढ़ रही थी। श्रस्तु, उस समय के मुसलमान कवियों की रचनात्रों में प्रेम की धारा ही का प्राधान्य पाया जाता है। उन्होंने फारसी-साहित्य को काव्य-पर-म्परा का भारतीय प्रेम-कथाओं में आभास देते हुए प्रेमात्मक कथा-काञ्य की रचना की है, श्रीर हिन्दु-मुसलिम दोनों तत्त्वों का सामञ्जस्य सा किया है। प्रचार के उद्देश्य से इन्होंने देश की ठेठ भाषा ही उठाई है, श्रीर विशेषता अवधी के दी है। साहि-त्यिक ब्रजभाषा से यह पूर्ण परिचित न थे श्रीर न शीव हो ही सकते थे। चूँकि श्रीर लोग राज-काज (प्रबन्ध एवं युद्ध श्रादि) में लगे रहते थे इसलिए प्राय: फक़ीर लोग ही इस काव्य के रचना-च्रेत्र में कार्य करते थे, यही कारण है कि इस काव्य में फारसी श्रीर भारतीय दोनों के भावों से मिले हुए सुफी-सिद्धान्त या मत का प्राधान्य है। लौकिकता की खोर से इस काव्य का प्रोम खलौ-किकता की ओर चलता हुआ रहस्य-वाद में रूपान्तरित हो जाता है। सूफ़ी फ़क़ीर-कवियों ने अपने काव्य का विशेषतया श्रन्योक्ति-संश्लिष्ट (Allegorical) ही सा रक्खा है, श्रीर मान-सिक भावना के पत्त का प्रधानता दी है। अन्तर्जगत् श्रीर बहिर्जगत् का सम्बन्ध स्थापित करते हुए मर्भस्पर्शिनी भावानुभूति की व्यञ्जना के साथ आत्मा श्रीर परमात्मा का प्रेमी श्रीर प्रेमिका के रूप में चित्रित किया है। लौकिक सौन्दर्य्य तथा त्र्यानन्द से चल कर ये

श्रलोकिक सौन्दर्ग्यानन्द की श्रतीत श्रीर श्रनन्त विश्वव्यापिनी विश-दता की श्रोर चले हैं। ऐसे हो स्थानें पर रहस्यात्मक विम्बृ-प्रतिविम्ब-वाद की छाया मिलती है। कारसी की मसनिक्यों के एकान्तिक, श्रलोकिक, गुरा-प्रधान, विशेषोन्मुख श्रीर लोकान्तर-व्यापी तथा भारतीय प्रेम-गाथाश्रों के लौकिक व्यवहारात्मक, सामान्योन्मुख जीवन-व्यापी प्रेम का सामञ्जस्य करके इन्होंने एक नया रूप सा खड़ा किया है। श्राध्यात्मिक रहम्यों श्रीर याग की कियाश्रों का भी कहीं कहीं साङ्केतिक वर्णन किया है। निर्मुण श्रीर निराकार-वाद की भी स्पष्ट मलक इनमें पाई जाती है। प्रकृति-चित्ररण में भी इन्होंने भारतीय श्रीर कारसी दोनों पद्धतियाँ रक्खी हैं श्रीर प्रकृति के साथ श्रन्तरात्मा का सम्बन्ध भावना की प्रधानता से दिखलाया है।

## मुख्य कवि श्रीर उनकी रचनायें

कुतुवन शेख़ — प्रेमात्मक सूक्षी-कथाकार कवियों में कुतुवन शेख सबसे प्रथम त्राते हैं। ये शेरशाह के पिता हुसेनशाह के दरबारी कवि थे। इन्होंने देशी भाषा में 'मृगावती' नामक एक प्रेम-कथा संवन् १५५८ में लिखी, यह कारसी की मसनवी शैली से लिखी गई है और इसमें पाँच पाँच चौपाइयों के बाद एक एक देहे का कम रक्खा गया है। ध्यान रखना चाहिए कि सभी प्रेंम-कथाकारों ने इसी प्रकार ; रचनायं की हैं। कथा-काव्य के लिए दोहा, चौपाई की यह शैली उपयुक्त भी ठहरती है। संस्कृत के प्रवन्ध-काव्य में भी इसी धैकार 'अनुष्टुप्' शैली का विशेष उपयोग किया गया है। आगे चलकर महात्मा तुलसीदास ने संस्कृत की ही शैली का अनुकरण करते हुए हरगीतिका आदि अन्य छन्दों की भी योजना करके इस शैली को विशेषता दे दी है।

मंभन—आपकी जीवनी का कुछ विशेष पता नहीं लगता।
मृगावती के समान 'मधु-मालती' नाम की एक प्रेम-कथा इन्होंने
लिखी, जिसकी पूरी प्रति नहीं प्राप्त होती, किन्तु ज्ञात होता है कि
इनमें कल्पना, वर्णन-चातुरी और प्राकृतिक चित्रण के साथ भावभावनाओं की अभिव्यक्ति बहुत ही सुन्दर है।

जायसी—मिलक मुहम्मद जायसी प्रेम-मार्गी सूफी-किवयों में सबसे प्रधान माने जाते हैं। संवत् १५९७ के आस पास इन्होंने 'पद्मावत' नामक एक प्रसिद्ध प्रेम-कथा-काव्य लिखा। इसमें काल्पनिकता के साथ ही साथ ऐतिहासिक तथ्य भी पाया जाता है। ये वड़े ही भावुक, प्रेमी और उदार थे, सत्सङ्गी और बहुश्रुत भी थे। इन्होंने श्रमण भी बहुत किया था, इससे इन्हें कुछ भैगोलिक ज्ञान भी था। पद्मावत में अलौकिक प्रेम की व्यापक भावना से समन्वित एक मर्भस्पर्शिनी प्रेम-कथा है। इन्होंने सुमना-वती, मुखावती और प्रेमावती नाम की तीन ऐसी ही और पुस्तकों का उल्लेख किया है, किन्तु श्रव ये श्रप्राप्य हैं। इनका दूसरा प्रथ 'श्रखरावट' है, जिसमें प्रत्येक श्रक्तर का लेकर मुख्य सिद्धान्त दिये गये हैं।

उसमान—ये गाजीपूर के शेखहुसेन के पुत्र श्रीर हाजी वावा के शिष्य थे। इन्होंने संवत् १६०० में 'चित्रावली' नामी एक प्रेम-कथा लिखी। इसमें इन्होंने 'जायसी' का पूरा श्रमुकरण किया है। कहीं कहीं उनकी पदावली भी रख दी है, हाँ कहानी इनकी कल्पित श्रीर मैलिक है। जायसी की भाँति सात सात वैपाइयों के बाद एक-एक दोहा इन्होंने भी रक्खा है, श्रीर 'नगर-यात्रा एवं षट्शनु का वर्णन भी किया है।

शेख़ नबी—वास्तव में ये ही प्रेमात्मक कथाकारों के अंतिम प्रधान कि हैं। इन्होंने संवत् १६७५ में 'शानद्वीप' नामक एक आख्यान-काव्य लिखा, जिसमें प्रेम-कथा की परम्परा का पूरा परि-पाक मिलता है।

इन प्रेम-कथा-काव्यों में स्मरणीय विशेषतायें हैं:—

- १—प्रेम-कथायें प्रायः किल्पत अथवा ऐतिहासिक तथ्यांशों पर आधारित रहती हैं।
- २—ये कथायें प्रायः ठेठ वोली या अवधी में ही लिखी गई हैं श्रीर इनमें दोहा, चौपाइयें का क्रम रक्खा गया है।
- ३—इनमें पैराम्बर, गुरु त्रादि की वन्दना के रूप में मङ्गला-चरण देकर समकालीन वादशाह की भी प्रशंसा की गई है।

- ४—दाम्पत्य-प्रेम श्रीर माधुरुर्य-भाव के साथ ही साथ श्रन्योक्ति-मृलक श्राध्यात्मिक तथा रहस्यात्मक प्रेम की मर्मस्पर्शिनी व्यञ्जना भी इनमें पाई जाती है।
- ५—कैवीर त्रादि के समान इनमें नीरस-निर्भणवाद ही नहीं, वरन् भावना-प्रधान मधुर, मञ्जु, श्रीर मृदुल, प्रेमानुभूति की ही विशेषता है। हाँ धार्मिक पुट भी इनमें दी गई है।
- ६—चॅंकि यह पद्धित मुसलमानों की उठाई हुई थी इसिलए हिन्दु आें ने इसका अनुसरण नहीं किया और उन्होंने अपनी भारतीय प्रेम-पद्धित का आदर्श लेकर पौराणिक या ऐति-हासिक उपाख्यान-रचना की परिपाटी चला दी।
- ७—चूँिक सूकी कक़ीर काव्य-शास्त्र श्रीर छन्दः-शास्त्र से पूर्ण परि-चित न थे (श्रीर इनसे पूर्ण परिचित होना इनके लिए कप्टसाध्य भी था) इसलिए इनके काव्यों में काव्य-कला का विशेष कौशल नहीं पाया जाता। यह श्रवश्य है कि रस-भावादि की धारा इनके काव्यों में बड़े ही स्वाभाविक श्रीर सुन्दर रूप में मिलती है, जो इनकी तल्लीनता ही प्रकट करती है न कि काव्य-शास्त्र की मर्मज्ञता। केवल ऐसे ही श्रर्थालङ्कार इनके काव्यों में मिलते हैं जो स्वाभाविक श्रीर उपमा-प्रपंच (उपमा, रूपक, उत्पेचा इत्यादि) मात्र हैं। हाँ लाचिएकता की श्रीर इन्होंने विशेष ध्यान दिया है। शब्दालङ्कारों का इनके प्रन्थों में नितान्त श्रभाव सा है, क्योंकि इनमें भाषा-पाण्डित्य तो था ही नहीं। देहिं श्रीर चैापाई, जो बहुत छोटे श्रीर सरल छन्द हैं, के श्रितरिक

श्रीर किसी भी छन्द का प्रयोग इन्होंने नहीं किया। इनमें भी छन्दः-शास्त्र के नियमेां की श्रवहेलना की गई है।

शेख नवीं के पश्चात् प्रेम-काव्य का यह विदेशीय पौदा भिक्त-काव्य के वायुमण्डल में न पनप सका, यद्यपि ईसका नितान्त लाप न हुआ तो भी यह मृतप्राय सा हो ही गया। आगे चलकर कुछ सूकी फक्तीरों ने इसे सींचकर वढ़ाने का प्रयत्न किया अवश्य किन्तु वे सफल न हो सके। ऐसे फक्तीरों में से कासिम-शाह (जिन्होंने 'हंस जवाहर' नामक प्रेम-कथा सं० १०१८ में लिखी) और नुरमुहम्मद—(सं० १८०१ में जिन्होंने 'इन्द्रावती' नामी कहानी लिखी) विशेष उल्लेखनीय हैं।

पौराणिक कथा-काव्य—यह काव्य हिन्दुओं के द्वारा विकसित किया गया। पौराणिक या ऐतिहासिक प्रणय-कथायें ही इसमें रक्खी गई हैं। इसमें लौकिक प्रेम की ही विशेषता है, श्रीर जीवन की सभी श्रावश्यक घटनाश्रों का समावेश भी किया गया है; धार्मिक तथा चारित्रिक श्रादशेंं का महत्त्व भी दिखलाया गया है। इस प्रकार के काव्यों श्रार कवियों में से उल्लेखनीय हैं:—

दामो—इन्होंने सं० १५१६ में लक्ष्मणसेन श्रीर पद्मावती की कथा लिखी। इनकी भाषा में राजस्थानी पुट श्रीर छन्दें। में कहीं कहीं देष हैं।

पुहकर—संवत् १६७३ में इन्होंने 'रस-रतन' नामी एक सरस श्रीर सुन्दर काव्य ,िलखा। काशीराम—इन्होने 'कनक-मंजरी' नामक एक सुन्दर प्रेम-कथा लिखी।

हरसेवक मिश्र—श्रोरछा-नरेश पृथ्वीसिंह के राज-कवि थे। इन्होंने कामरूप की कथा लिखी।

इसी प्रकार पटियाला-नरेश के राजकिव मृगेन्द्र. ने प्रेमपया-निधि नाम से एक प्रेम-कहानी लिखी।

इनके अतिरिक्त कुछ और कवियों ने भी कुछ साधारण रचनायें की हैं।

### अभ्यास

- (१) मध्यकाल में किन किन भाषात्रों का किस किस प्रकार श्रीर क्यों विकास हुआ है ?
- (२) मध्यकाल के प्रारम्भ में संस्कृत श्रीर फ़ारसी की क्या दशा रही है श्रीर उन्होंने हिन्दी पर श्रपने क्या प्रभाव डाले हैं।
  - (३) प्रेमारमक काव्य की सुख्य विशेषतात्रों पर प्रकाश डालोा ।
  - (४) पैाराणिक कथा-काव्य के विषय में यहाँ क्या दिया गया है।
- (४) प्रेमात्मक कथा-काव्य का प्रचार हिन्दुओं में क्यों न हुन्ना, सतर्क लिखे।

### दार्शनिक काव्य

विश्व-काल के लगभग प्रारम्भ ही से उस काव्य की परम्परा भी प्रारम्भ होती है जिसे हम दार्शनिक ज्ञानाभासात्मक या श्राध्यात्मिक काव्य कह सकते हैं। पट् दशनों के प्रभाव से भार-तीय वायु-मण्डल तर्कात्मक अध्यात्म-ज्ञान से पूर्णतया परिपृरित था श्रीर वह कवियों में भी पहुँच कर उनके काव्यों पर अपना रङ्ग चढ़ा रहा था। इसलिए दार्शनिक कान्य की उत्पत्ति अवश्यम्भावी हुई किन्तु इसकी तीन मुख्य धारायें हो गईं। शुद्ध तर्कात्मक-वेदानत-बाद चूँकि जनता के लिए अत्यन्त दुर्वीध सा था इसलिए कवियों ने उसमें उस हृदय-तत्त्व के। श्रीर सन्निहित कर दिया जिससे साधारण जनता वहुत प्रभावित रहती है श्रीर इस प्रकार प्रेमा-त्मक निर्मु गोपासना-सम्बन्धी उक्त (१) सूफी-काव्य का विकास हुआ, उसके कथा-तत्त्व की अलग करके मुक्तक के रूप में भावों की ही प्राधान्य देते हुए (२) ज्ञानाभासात्मक काव्य की एक दूसरी धारा भी चली। इस घारा में प्रेम श्रीर शृङ्गार का उतना सामञ्जस्य न था, इसलिए यह कुछ नीरस सी थी श्रीर जनता में विशेष प्रचलित न हो सकी। इस धारा में साम्प्रदायिक बातों का भी पूरा प्रति-विम्व था, श्रीर सामाजिक सुधार की भी कुछ पुट लगी हुई थी। तीसरी धारा भिक्त श्रीर प्रेम की प्रधानता देती हुई जनता के लिए योग श्रीर ज्ञान जैसे दुर्वोध तत्त्वों की दुर्गम समभ तथा निराकारोपासना की नीरसता की देखते हुए सगुण श्रीर साकार उपासैना के साथ (३) भिक्त-काव्य के रूप में चली।

इन तीनों के अतिरिक्त एक और विशेष धारा ऐसे काव्य की चली जिसमें चारित्रिक नियमों, नीति के विधानों और व्यावहारिक वातों से सम्बन्ध रखनेवाले उपदेशों की प्रधानता थी। जनता को सच्चरित्र, सदाचारी और सुकर्मी बनाना ही इसका लच्य था। इस धारा को हम (४) नीत्यात्मक (Moral ordidactic) काव्य कहते हैं। यह काव्य विशेषतया मुक्तक या कुलक के ही रूप में रहा। इसके साथ ही हम एक (५) मिश्रित धारा भी पाते हैं, जिसमें उक्त सभी धाराओं के सलिल-सीकर सिन्निहत रहते हैं। इन सबमें से, कहना न होगा, भक्ति-काव्य की ही धारा परम प्रवल और देशव्यापिनी ठहरी। अब हम इनका यथाक्रम वर्णन करेंगे।

(१) ज्ञानाभासात्मक-काच्य—यद्यपि इस काच्य का प्रकाश लगभग ११९२ सं० में महाराष्ट्र देश के महात्मा नामदेव के द्वारा हो चुका था किन्तु उसमें सगुणोपासना की भी पर्य्याप्त मात्रा थी। अस्तु, इस काव्य के प्रधान प्रवर्तक हिन्दी-चेत्र में कबीरदास ही माने जाते हैं।

कवीरदास—कवीरदास का जन्म सं० १४५६ में श्रीर मृत्यु १५७५ में मानी जाती है। इनकी जाति के विषय में मत- भेद है। कहते हैं कि यह उत्पन्न तो ब्राह्मण-वंश में हुए थे किन्तु इनका पालन-पोपण नीमा और नीरू नामक एक जुलाहा-दुम्पित ने किया था। अस्तु इसी लिए इनमें संस्कार-प्रभाव से हिन्दुत्व और सम्पक-प्रभाव से यवनत्व था। ये पढ़े-लिखे तो कुछ भी न थे किन्तु सत्सङ्ग और परिश्रमण के कारण वहुश्रुत होकर वहुज्ञ थे। प्रथम तो ये गुरुहीन ही रहे, जब लोग इन्हें निगुरा कहने लगे तब इन्होंने अपने के स्वामी रामानन्द का, जो रामोपासना के प्रमुख प्रचारक थे, शिष्य वना लिया।

इन्होंने हिन्दू श्रीर यवन दोनों मतों के धार्मिक तत्त्वों के। एकत्रित करके कवीर-पंथ के नाम से एक नया पंथ चलाया जिसका प्रचार निम्न श्रेणी के लोगों में ही हुश्रा। उच्च श्रेणी के। प्रभावित करने के लिए इनके पंथ में पर्य्याप्त प्रवलता ही न थी। पंथ-प्रचारक होकर इन्होंने उक्त दोनों समाजों का श्रालाचन एवं खरखन भी तीत्र-शब्दों में किया है श्रीर निग्रीणोपासना के। ही प्रधानता दी है।

पठन-पाठन की शून्यता के कारण इनका काव्य सदोष, इनकी भाषा अपरि-मार्जित, अशुद्ध तथा अशिष्ट और रचना-शैली प्रामीण और अव्यवस्थित है। एकेश्वरवाद, निर्गु गोपासना तथा योगादि की सुनी-सुनाई प्रमुख बातें इनकी रचना में पाई जाती हैं। कहीं कहीं प्रेम और माधुर्य-भिक्त के साथ रहस्यात्मक विचारों की भी सुन्दर व्यञ्जना अवश्य मिलती है। रूपक, अन्योक्ति, दृष्टान्तोत्भेचा आदि अलङ्कारों की साधारण चारता भी उक्ति-वैचित्र्य के साथ कहीं कहीं मलकती है। दृष्ट-कृट की दुर्वोध तथा विरोधात्मक पदावली

से भी कहीं कहीं इन्होंने अच्छा कौतुक किया है और वनारसी, खड़ी वोली, उर्दू, विहारी आदि कई बोलियों की खिचड़ी भाषा का ठाठ वनाया है। इनका मुख्य प्रन्थ वीजक है, जिसमें, रमैनी, शब्द और साखी हैं। इसके अतिरिक्त 'हिंडोल्', भूलना आदि छोटी मोटी बहुत सी पुस्तकें हैं, जो साहित्यिक दृष्टि से विशेष उल्लेख-नीय नहीं हैं।

कवीर एक अच्छे सन्त श्रीर समाज-सुधारक थे। किवयों में इनका स्थान हम केवल इसलिए ऊँचा नहीं मानते, चूँ कि इनकी रचना में भाव-ज्यञ्जना है, क्योंकि काव्य के अन्य गुणों की शून्यता, भाषा श्रीर शैली की शिथिलता भाव-ज्यञ्जना के होते हुए भी न तो किसी रचना के काव्य ही बना सकती है श्रीर न ऐसी रचना के विधाता के सत्किव ही कर सकती है।

कवीर की शिष्य-परम्परा बहुत दूर तक चली और अब भी चलती जाती है, किन्तु इनके वाद इनकी जैसी भी रचना कोई दूसरा सन्त न कर सका। इनके पश्चात् पंथों में व्यक्तित्व के महत्त्व का ही प्राधान्य हो चला और चरणदासी, मलूकदासी आदि कितने ही पंथ कई सन्तों के नामों से चल पड़े। चूँ कि इन सबमें ज्ञान की नितान्त न्यूनता थी इसी लिए इनका प्रभाव सुपठित और उच्च श्रेणी की जनता पर कदापि कुछ न पड़ा। हाँ, इनसे यह लाभ अवश्य हुआ कि साधारण जनता धार्मिक सूत्र में वँधी रही औह बहक न सकी। हिन्दी-भाषा और हिन्दी-काव्य की ओर उसकी कुछ अभिक्वि भी बढ़ गई जिससे देानों का अच्छा हित हुआ। किन्तु, मत-पार्थक्य से अनैक्य, अन्ध-विश्वास आदि के दुगु ए भी देश में फैल चले। भिन्न भिन्न प्रान्तीय भाषाओं के प्रावल्य ने, जो इनकी रचनाओं में विशेष पाया जाता है, साहित्यिक भाषा को व्यापक और स्थिर होने में वहुत वड़ा धक्का पहुँचाया। धन्य हैं कृष्ण-भक्त, जिनके प्रभाव से अजभाषा अत्यन्त गौरव के साथ देश में एक सर्वमान्य काव्य-भाषा हो सकी।

श्चन्य सन्त किव — कवीर के पश्चात् यद्यपि वहुत से सन्त हुए हैं तथापि उनमें से केवल कुछ ही ऐसे हैं जो यहाँ उल्लेख-नीय ठहरते हैं। यद्यपि इन लोगों की रचनायें भी कोई विशेष साहित्यिक मूल्य नहीं रखतीं। प्रायः सभी ने कवीर का श्चनुकरण किया है, हाँ, श्रपने व्यक्तित्व को प्रधानता देने के लिए कहीं कहीं कुछ हेर-केर भी श्रवश्य किया है। इनकी रचनायें श्रव्यवस्थित श्रीर नीरस हैं, उनमें किसी भी प्रकार का विशेष सौन्दर्य नहीं, इसी लिए व साधारण जनता से भी रिचत न की जा सकीं। पिण्डतमंडली में तो प्रवेश पाना उनके लिए श्रसम्भव ही था।

नानक — उल्लेखनीय सन्तों में गुरु नानक का स्थान बहुत ऊँचा है। ये महात्मा सिक्ख-धर्म के प्रवर्तक श्रीर प्रमुख नेता थे। कवीर के समान ये भी वहुत पढ़े-लिखे न थे, किन्तु प्रतिभा-वान् बहुत थे। इनके भजनों का संप्रह 'प्रन्थ-साहव' नामी ' सिक्खों के पूज्य यंथ में सं० १६०१ में किया गया है।

श्रापने सीधी-सादी श्रीर पंजाबी से प्रभावित व्रजमाणा में भी कुछ भजन लिखे हैं। दाद्द्याल इनका जन्म सं० १६०१ में माना गया है। इनके जोवन की अन्य वाते विवाद-प्रस्त हैं। १६६० सं० में इनका शरीरान्त हुआ। इन्होंने दादू-पंथ चलाया, जिसमें निरंजन और निराकार की उपासना सत्य राम के ध्यान के साथ होती है। इनकी वानी में कवीर की साखियों के कुछ पद भी मिलते हैं। इनकी भाषा राजस्थानी से प्रभावित ऐसी पश्चिमीय हिन्दी है, जिसमें अरवी और फारसी के भी शब्द पाये जाते हैं। कियाओं के रूप प्रायः खड़ी वोली के ही से हैं। इनकी रचना कवीर की अपेन्ना अधिक सरस और गम्भीर है। सत्गुरु-महिमा, आत्म-वोध आदि विषय इनके भी प्रायः वही हैं।

सुन्दरदास—सं० १६५३ में इनका जन्म जयपुर राज्य के द्यौसा प्राम में हुआ। ये वावा दादूदयाल के शिष्य थे। इन्होंने संस्कृत, व्याकरण श्रीर पुराणादि पढ़े श्रीर फारसी भी सीखी। शरीर श्रीर मन दोनों आपके सौम्य थे। स्वभाव इनका सरल श्रीर कोमल था। सन्तों में यहीं एक सुपिठत श्रीर काव्य-कला के ज्ञाता किव हुए हैं। इसी से इनका काव्य श्रीरों की अपेना अधिक सरस, सुन्दर श्रीर शिष्ट है। इनकी अजभाषा शुद्ध साहित्यिक रूप में है। इनके रचे हुए कई प्रंथों में से सुन्दरिवलास नामी प्रंथ में किवत्त श्रीर सवैया आदि छन्द, यमक, अनुप्रास एवं अन्य अर्थालङ्कार अच्छे रूप में मिलते हैं। काव्य इनका अच्छा है। सं० १०४६ में इनका देहान्त हुआ।

वावा मलुकदास—इनका जन्म सं० १६३१ में हुआ। ये वड़े प्रसिद्ध और सिद्ध महात्मा थे। रत्नखान और ज्ञान-बोध नामी दे। पुस्तकें इनकी विख्यात हैं। अरवी और कारसी के राब्दें। से मिश्रित वोलचाल की साधारण हिन्दी या खड़ी वोली में ही इन्होंने रचना की है। कहीं कहीं पर इनका पद-विन्यास अच्छा है। सं० १७३९ में इनका देहान्त हुआ।

श्रक्षरश्चनन्य—ये राना पृथ्वीचन्द्र के दीवान श्रीर महाराज छत्रसाल के शिष्य थे। श्रापने छोटी छोटी कई पुस्तकें लिखीं। रचना इनकी साधारण श्रेणी को ही है।

इनके त्रातिरिक्त यद्यपि त्रौर भी वहुत से कवि हुए हैं, परन्तु वे यहाँ उल्लेखनीय नहीं। सन्त-काब्य में निम्नाङ्कित विशेषतायें स्मरणीय हैं।

- १—सन्त-काव्य में ज्ञान की साधारण वातें, सद्गुरु-महिमा, मूर्ति-पूजा, मूर्ति-खंडन, अवतार, एवं कर्म-काण्ड का विरोध, जाति-पाँति का एकीकरण श्रीर निर्गुणोपासनादिक विषय समान रूप से पाये जाते हैं।
- २—भाषा प्रायः प्रान्तीयता से भरी हुई श्रशुद्ध, श्रव्यवस्थित श्रीर जड़ (Rough) है।
- ३—शब्द, रमैनी, बानी श्रीर साखी जैसे छन्दों की प्रचुरता है। साहित्यिक तत्त्व बहुत ही कम है। उपदेशों में कहीं कहीं उक्तियाँ श्रच्छी श्रा गई हैं।

४—:श्रन्य मतें का खण्डन तथा रहस्यवाद की कुछ फलक भी, जा प्रायः माधुर्य्य भिक्त पर श्राधारित है, कुछ प्रेम-तत्त्व के साथ मिल्क्वी है।

सन्तों में रहस्यवाद-सन्तें में संसार से परे जो एक अदृष्ट सत्ता है उसके प्रति प्रेममयी भक्ति थी, हाँ, उसमें अवतार के रूप से कोई व्यक्त त्रालम्बन न था, त्रीर होता भी कैसे जब वह सत्ता निर्पुण श्रीर निराकार है। इसी लिए उसे व्यक्त करने में इनकी वाणी रहस्यमयी हो गई है। ये उसकी चिन्तना करते हुए जब अगोचरता की ओर चलते हैं और अज्ञात शक्ति की जिज्ञासा से बढ़ते हुए उसका अनुभव करते हैं तभी मानों ये रहस्यवाद में आते हैं। रहस्य के अर्थ हैं-एकान्त श्रीर अज्ञेय-ऐसी अज्ञेय सत्ता के व्यक्त करने में जो कुछ भी कथन किया जायगा वह अवश्य ही रहस्यमय होगा (हमारे वेदोपनिषदों में भी रहस्यवाद भरा पड़ा है। ये सन्त इसी के। सुन सुनाकर प्रकृति के नाना रूपों में उस रहस्या-त्मक सत्ता की देखते हुए भावमन्न होकर कल्पना के साथ चलने लगते हैं। प्रकृति के कहीं कहीं इन्होंने उस परमपुरूष की पत्नी के ' रूप में मी माना है श्रीर दोनों की माधुर्य्य-भाव से अपनाया है। कहीं कहीं भक्ति के शान्त, दास्य, सख्य और माधुर्य्य आदि भावों के तत्त्व भी इनकी रचनात्रों में देखे जाते हैं। ये प्रायः लौकिकता से अलौकिकता की स्रोर चलते हैं। इनका प्रेम शुद्ध श्रीर दिव्य रूप में रहता है।

#### **अभ्यास**

- (१) धार्मिक काव्य के कितन मुख्य रूप यहाँ दिखलाये गये हैं।
- (२) सूफी-फ़क़ीरों थार सन्त-कवियां में कहाँ तक समका है, दोनों की नुलना करते हुए सतके किस्तो।
- (३) सन्त-कवियों के रहस्यवाद का क्या रूप है, संत्रेप में लिखो।
  - ( ४ ) कवीर की कहाँ तक तुम कवि मान सकते हो श्रीर क्यों ?
- ( १) सन्त-कवियों के काव्य का प्रचार पंडित-समाज में क्यों नहीं हुआ, सतर्क विस्तो ।
- (६) सन्त-काव्य की मार्मिक श्राजोचना करते हुए उसकी मुख्य विशेषतायें बतलाश्रो।
- (७) सन्त-कवियों की भाषा श्रीर शैली की सुक्ष्म विवेचना करों श्रीर बताश्रों कि उनके काव्य का क्या प्रभाव जनता पर पड़ा।
- ( = ) सन्त-कवियों ने समाज की कैसी श्रालोचना की है श्रीर श्रपने पंथों में किन बातों के प्रधानता दी है।
  - ( ६ ) सुन्दरदास की कविता के विषय में तुम क्या जानते हो ?

## भक्ति-काव्य

# राजनैतिक दशा

कि-काव्य का रचना-कार्य पठान-साम्राज्य के अन्तिम काल सं ही प्रारम्भ होता है। अपनी धार्मिक सत्ता की स्वतंत्र रखने के लिए ही हिन्दुओं ने सम्भवतः धार्म्मिक आन्दोलन प्रारम्भ किया था, सूफियों के प्रेमात्मक कथा-काव्य से जनता की प्रभावित होते हुए देखकर यह आवश्यक हुआ कि जनता की अपने धर्म में आरूढ रखने के लिए भक्ति-काव्य का प्रचार किया जाय।

मुराल-साम्राज्य का प्रारम्भ १६ वीं शताब्दी से ही हुआ है। केवल कुछ ही युद्धों के परचात् मुरालों ने शान्ति स्थापित करके अपने राज्य को सुदृढ़ किया और इसके लिए देश की भाषा, उसके साहित्य तथा देश की संस्कृति के संरक्षण और विकाशन के साथ पर्ट्याप्त सहानुभूति और सहयोग भी दिखलाया। फलतः हिन्दी-साहित्य और हिन्दी-भाषा का विकास इस समय से अच्छे रूप में हो चला। यद्यपि मुरालों के। भी कुछ युद्ध करने पड़े तथापि उनका प्रभाव देश और समाज पर विशेष न पड़ा।

अकबर के समय में मुग़ल-साम्राज्य स्थिर हो गया और अक-बर ने उसे दृढ़ करने के लिए हिन्दुओं की अपने साथ ले लिया। इसका भी प्रभाव हिन्दी-साहित्य के विकास पर अच्छा पड़ा। हिन्दी-भाषा और हिन्दी-साहित्य में उसका अनुराग देखकर अन्य राजपूत राजाओं और नवावों ने भी हिन्दी-साहित्य के अति उदारता का भाव दिखलाया।

मुग़लों के कला-प्रेम ने भी साहित्य में कला-काव्य के विकास-प्रकाश का प्रारम्भ कर दिया, इसके साथ ही चूँ कि अब हिन्दी-भाषा और हिन्दी-साहित्य का भी पर्च्याप्त रूप से विकास हो चुका था, इसलिए उसमें अब शास्त्रीय और कलात्मक कार्च्य की आव-रयकता निश्चित सी हो गई, जिससे आगे चल कर साहित्य के कला-काल का अभ्युद्य अवश्यम्भावी हुआ।

धार्मिक दशा—यहाँ देश की धार्मिक दशा पर भी कुछ प्रकाश डाल देना आवश्यक प्रतीत होता है। तर्कात्मक, प्रौढ़ श्रीर दार्शानिक धर्म से जनता असन्तुष्ट या विमुख होती हुई पौरा-णिक धर्म की ओर विशेष संलग्न या अभिमुख हो गई थी और वेदान्तीय निराकारोपासना के स्थान पर साधारण जनता की प्रवृत्ति भक्तिपूर्ण सगुणापासना की ही ओर विशेष मुक रही थी।

मुसलमानों के पैग्रम्वर-वाद तथा एकेश्वर-वाद के समाना-न्तर रूप में अवतार-वाद और सन्तों के निर्मुण वाद का प्रचार हो रहा था। वाममार्ग और तांत्रिक-पंथ भी, महात्मा गारख-नाथ जैसे सिद्ध पुरुषों के द्वारा, चलाये जा रहे थे। हाँ पिरडत-मण्डली में अब तक वह दार्शनिक मत, जिसमें ज्ञान और योग का ही प्राधान्य है, अपना पूर्ण प्रावल्य रखता था। वंगाल आदि पूर्वीय प्रान्तों में शैव और शाक धर्म प्रवर्तित थे। दिन्नण से आये हुए वैष्णव-धर्म का भी प्रचार प्रचुरता से वंगाल, विहार, युक्त-प्रान्त, राजस्थान तथा गुजरात में हो रहा था। इसका अय पूज्य स्वामी रामानुजाचार्य्य, माधवाचार्य्य, विष्णु-स्वामी, निम्बार्क तथा वल्लभाचार्य्य के ही है। स्वामी शङ्क-राचार्य्य के प्रभाव से वौद्ध-धर्म भारत में रह ही न गया था, हाँ जैन-धर्म कुछ कुछ मारवाड़ इत्यादि में चल रहा था। पंजाव में सिक्ख-सम्प्रदाय वड़े वलवेग मे प्रचलित था। इनके अतिरिक्त निम्नश्रेणी की जनता में कवीर-पंथ तथा इसी प्रकार के कुछ अन्य पंथ भिन्न भिन्न स्थानों में प्रचलित थे।

साधारण जनता के लिए इस समय एक ऐसे विशेष धर्म की भी आवश्यकता थी, जिसका अनुसरण करना सरल और सुखद हो—जिसमें हृदयतत्त्व की ही महत्ता हो और जिसमें सुन्दर समाकर्षण, साधारणोपासना का विधान और जीवन की अनुभूति-व्यञ्जना सुन्दर रूप में हो। ऐसे ही समय में, भिक्त-धर्म का प्रचार भिक्त-काव्य के साथ किया गया, अस्तु इसमें पूर्ण सफलता भी प्राप्त हुई। बस हिन्दी-साहित्य सुन्दर भिक्त-काव्य से परिपूर्ण हो गया।

वैष्णाव-धर्म—चूँकि हिन्दी-साहित्य का भिक्त-काव्य वैष्णव मत पर ही पूर्णारूप से श्राधारित है इसलिए हम उसके विषय में कुछ श्रावश्यक बातें का भी दे देना यहाँ समीचीन समभते हैं। इस धर्म का जन्म कव, किसके द्वारा, और कैसे हुआ इस विषय पर अब तक निश्चित रूप से नहीं ज्ञात हा सका। अब तक की खोज से यही ज्ञात हुआ है कि इसका आरम्भ ईसवी शताब्दी के ५०० या इससे भी अधिक वर्षों के पूर्व हुआ है, और वासुदेव-सम्प्रदाय (जिसमें वासुदेव की उपासना होती थीं) नारायण-सम्प्रदाय (जिससे स्वामी रामानुजाचार्य्य जी प्रभावित हुए जान पड़ते हैं) तथा विष्णु-सम्प्रदाय जैसे कई सम्प्रदायों के तत्त्वों से मिलकर वैष्णव-धर्म का प्रारम्भिक रूप प्रकट हुआ और लगभग २०० वर्ष पूर्व ईसा तक यह उत्तर भारत में रहकर बुष्ण-जाति के द्वारा दिन्या को ले जाया गया।

यह वहाँ आडवार में केन्द्रीभूत हुआ, फिर वहाँ से यह रामानुजाचार्थ्य, निम्वार्क, माधवाचार्थ्य और विष्णु स्वामी के द्वारा फिर
उत्तर-भारत में आया। इसके दे रूप इन आचार्थ्यों ने रक्खे—
प्रथम तो वह है जिसमें वेदान्तीय अद्वैतवाद का विशेष रूप पाया
जाता है और जिसे विशिष्टाद्वैत कहते हें—यह दार्शनिक
(Philosophical) रूप है। दूसरा रूप उपासना-सम्बन्धी है
और उसमें विष्णु के अवतारों (राम और कृष्ण) की उपासना
का विधान चार प्रकार की शान्त, दास्य, सख्य, और माधुर्य्य
नामक भिक्त से किया गया है। यही उपासनात्मक (Devotional Side) रूप साधारण जनता के लिए रक्खा
गया था और यही हिन्दी के भिक्त-काव्य का आधार
हुआ है।

विष्णु के दो प्रधान अवतारों के आधार पर ही इसके दे प्रधान रूप हो गये हैं और इसी लिए भक्ति-काव्य भी दे रूपों में हमें प्राप्त होता है। रामोपासना (या राम-भक्ति) का प्रचार स्वामी रामानुजाचार्व्य के शिष्य श्रीरामानन्द स्वामी ने और कृष्णे-पासना (या कृष्ण-भक्ति) का प्रचार श्रीवल्लम स्वामी ने निम्वार्क और माधवाचार्व्य के आधार पर उत्तर-भारत में किया।

निस्तार्क, माधवाचार्य और विष्णुस्वामी ने इस मिक-धर्म का प्रचार प्रथम वंगाल में किया और श्रीमद्भागवत से इसके सम्पूर्ण तत्त्व निकालकर जनता के सम्मुख रक्खे, अस्तु भागवत ही कृष्ण-भिक्त और कृष्ण-काव्य का सबसे प्रधान-अन्थ है और इसी पर सारा कृष्ण-काव्य आधारित है। हरिवंशपुराण भी एक प्रधान प्रन्थ है, किन्तु उसने बहुत थोड़ी ही सहायता दी है। ठीक इसी प्रकार वाल्मीकीय रामायण ही राम-भिक्त और राम-काव्य का आधारमूत मुख्य प्रन्थ है। इसके परचात अध्यात्मरामायण, हनुमन्नाटक आदि प्रन्थ आते हैं जिन्होंने राम-काव्य और राम-भिक्त के प्रचार-प्रवर्धन में सहायता पहुँचाई है।

शाक-धर्म से प्रभावित होकर बंगाल में चैतन्य स्वामी ने कृष्णोपासना के साथ राधिकोपासना भी रख दी, यद्यपि भागवत में इसका कोई भी विधान नहीं है। इन्हीं के शिष्य ऊप सनातन ने वृन्दावन में आकर गैाड़-वैष्णव-सम्प्रदाय चलाया और राधा-भिक का भी प्रचार किया। फलबः वहाँ के वल्लभ-सम्प्रदाय की

श्रीकृष्ण-भक्ति में भी राधा-भिक्त पहुँच गई श्रीर राधा-वल्तभीय सम्प्रदाय उठ खड़ा हुश्रा, जिसके प्रभाव से श्रागे चलुकर सखी-सम्प्रदाय श्रीर हित-सम्प्रदाय श्रादि विकसित हुए।

अवध और वनारस के प्रान्त कृष्ण-भक्ति से प्रभावित न हा सके, क्योंकि अवध में तो राम-भक्ति का और काशी में, जो संस्कृत विद्या का केन्द्र था, दर्शन-शास्त्रों का विशेष प्रावल्य था। इसी प्रकार सिक्ख-सम्प्रदाय की प्रवलता से पंजाव में भी कृष्ण-भिक्त का प्रवेश न हो सक्य और वह राजपूताना तथा मारवाड़ में होती हुई महाराष्ट्र और गुजरात में भी पहुँच गई। कृष्ण-भिक्त एवं कृष्ण-काव्य के प्रचार-प्रावल्य से अजभाषा भारत की एक सर्वमान्य, व्यापक और साहित्यिक काव्य-भाषा होकर विहार, राजपूताना और महाराष्ट्र आदि दूरस्थ प्रदेशों तक में फैल गई।

भक्ति और उसके रूप—भक्ति-काव्य का विवेचन भक्ति और उसके रूपों के बिना जाने हुए सुवेध नहीं हो सकता। इसलिए हम संदोप से उस पर भी कुछ प्रकाश यहाँ डालते हैं। चूँिक भिक्ति धर्म साधारण जनता के लिए रक्खा गया था इसलिए लौकिकता के आधार से ही इसे उठाकर भगवान् तक ले जाना उचित था। इसी विचार से भिक्त उन पाँच भावों पर आधारित की गई है जो लौकिक सम्बन्ध के प्रेमात्मक पाँच रूप हैं। ऐसा करने से इसमें मनुष्य के सांसारिक जीवन की अवस्थाओं और उनसे सम्बन्ध रखनेवाले विचारों, भावनाओं और मनोवृत्तियों का मार्मिक सामञ्जस्य हो

जाता है श्रीर फलत: हृद्य-तत्त्व की उद्दीप्त करके यह साधारण जनता की कचिकर श्रीर सौख्यप्रद हीता है। श्रवतारवाद से इसकी लीलाश्रों में इस लौकिकता के साथ ही साथ दिञ्य श्रलौ-किकता का भी सुन्दर श्राभास रहता है।

लौकिक सम्बन्ध के मुख्यतया दे। रूप होते हैं:—(१) पारिवा-रिक और (२) सामाजिक।

पारिवारिक में पहले पिता-पुत्र-सम्बन्ध, दूसरे दाम्पत्य-सम्बन्ध श्रीर तीसरे बन्धुवान्यव-सम्बन्ध प्रधान हैं, श्रस्तुं भक्ति में भी जन्य-जनक या गुरु-भाव, दाम्पत्य या माधुर्य्यभाव श्रीर श्रातृ-भाव श्राता है। गुरु-भाव में भक्त श्रपने की ईश्वर का पुत्र श्रयवा ईश्वर की पुत्रवत् देखता है। श्रस्तु भक्ति के श्रद्धात्मक श्रीर वात्सल्य दो रूप श्रीर हो जाते हैं—

सामाजिक सम्बन्धों में भी मुख्यतया तीन भाव ही रहते हैं (१) आदर-भाव—(गुरुजनों के प्रति), (२) सेव्य-सेवक-भाव या सेवक-स्वामी-भाव (यह दाम्पत्य के ही समान है, दाम्पत्य में तो प्रेम का, किन्तु इसमें श्रद्धा और भय का प्राधान्य हेाता है) (३)—सखा या साम्यभाव—इसलिए भिक्त भी (१) शान्त, अथवा आदर-भाव-पूर्ण (२) दास्य-भाव-पूर्ण (३) सख्य-भाव-पूर्ण हो जाती है। सख्य-भाव के समान सखी-भाव भी होता है जिसमें भक्त अपने के भगवान् की शिक्तक्षिणी प्रिया की सखी के रूप में मानता है।

इन सबमें से रामानिन्दियों का दास्य-भाव, वल्लभीयों का वात्सल्य-भाव, हिनजी का सखी-भाव श्रीर मीरा का माधुर्य्य-भाव विशेष प्रधान हैं।

#### अभ्यास

- ?—भिन्तः-काट्य के विकास पर राजनैतिक परिस्थितियों का क्यां प्रभाव पड़ा, सतर्क लिखो ।
- २—मुग़ळ-साम्राज्य से हिन्दी भाषा श्रीर हिन्दी-साहित्य की क्या सहायता मिली ?
- ३—भक्ति-काल में देश की धार्मिक दशा का क्या उल्लेख यहाँ किया गया है ?
- ४--- यहाँ भक्ति के कितने रूप बताये गये हैं, उनकी सुक्ष्म न्याख्या करो।
- ४—भक्ति का विकास किस प्रकार, किसके द्वारा, श्रीर कहाँ से दुशा ?
- ६—भक्ति-धर्म से जनता क्यों विशेष प्रभावित हुई श्रीर भक्ति-काव्य से व्रजभाषा के। क्या लाभ हुन्ता ?
- ७—किन संस्कृत-प्रन्थों के श्राधार पर कृष्ण-भक्ति श्रीर राम-भक्ति श्राधारित की गई है। चैतन्य स्वामी ने कृष्ण-भक्ति में क्या विशेषता पैदा की श्रीर क्यों ?

### राम-काव्य

समय से प्रारम्भ होता है। स्वामी ने अपने मत के दो रूप रक्से हैं—

(१) साधारण—जिसमें रामापासना का प्राधान्य है तथा (२) विशिष्ट या दार्शनिक (जिसे विशिष्टाद्वेत भी कहते हैं)—जिसमें वेदान्तीय अद्वेत-वाद का प्रिष्कृत रूप मिलता है।

विचार-धारा—स्वामीजी ने ब्रह्म की श्रद्धैतता मानते हुए उसके चित् श्रीर श्रचित् (जीव तथा जगत्) दो रूप दिखलाये हैं श्रीर इन्हीं के श्रांशिक सकाश से प्रकृति श्रीर श्रात्मादि का विकाश- प्रकाश मानते हुए सबके। श्रन्त में उसी ब्रह्म में विलीन होता हुश्रा दिखलाया है।

ईश्वर के नाना रूपों की कल्पना करते हुए उन्होंने उन सबमें से नारायण या विष्णु के ही प्रधानता देकर उसी के सामीप्य या सायुज्य के लिए भक्ति-साधन के द्वारा पुरुषार्थ करना जीवन का मुख्य उद्देश्य कहा है। ईश्वर के सगुण श्रीर साकार मानकर श्रवतारवाद के भी श्रापने प्रतिपादित किया है। बौद्धों, जैनों तथा मुसलमानें के श्रवतार-वाद से जनता के प्रभावित होता हुआ देखकर ही श्रापने ईश्वरावतार 'राम' की उपासना चलाई।

श्रात्मा के दो मुख्य क्पों या दशाश्रों को (श्रप्रवुद्ध श्रीर मुंक या संसार से परे) लेकर एक से तो मानव-संसार की श्रीर दूसरे शुद्ध श्रीर नित्य-स्वरूप से ब्रह्मा श्रीर शिव की सत्ता श्री महत्ता दिख्नलाई है। श्रापकी उपासना-पद्धित का प्रवल-प्रचार श्रापकी शिष्य-परम्परा में स्वामी रामानन्दजी ने (जो कान्यकुठ्ज-कुल-भूषण, प्रयागवासी श्रीपुष्पसद्वजी के सुपुत्र थे) किया श्रीर रामावतार की उपासना चलाई। दार्शिनक तत्त्व तो इन्होंने वही रक्खा, हाँ, उपासना-तत्त्व में लोक-लीला-प्रधान श्रादर्श-श्रवतार-वाद के श्रिधक महत्त्व दिया। भक्तों से देश, जाति श्रीर वर्ण श्रादि का भेद दूर करके सबको समानरूप से राम-नाम-मंत्र के द्वारा पवित्रीकृत किया। श्राप ही की उपासना-पद्धित के। लेकर हिन्दी-काञ्याकाश के कलाधर श्रीतुलसीदास ने रामचिरतमानस जैसे सुन्दर काव्य की रचना की है।

राम-काव्य हम कह चुके हैं कि राम-काव्य का मूल श्रीर सबसे प्रधान प्रंथ महर्षि वाल्मीिककृत रामायण है, इसमें राम के मर्व्यादापुरुषोत्तम मानकर वीराप्रगण्य के रूप में उपास्य श्रथवा पूज्य दिखलाया गया है। स्वामी रामानुजाचार्य्य ने इसी पर श्रपनी टीका करके राम को ईश्वरावतार प्रतिपादित किया है श्रीर स्वामी रामानन्द ने इसी रूप में उनकी उपासना कराई है।

रामायण के र्ञातरिक्त संस्कृत-भाषा में राम-काव्य के मुख्य प्रन्थ हैं:—अध्यात्मरामायण, हनुमन्नाटक, रघुवंश महा-काव्य, भट्टिकाव्य और राष्ट्रपाण्डवीय श्रादि। इनमें से अध्यात्मरामायण विशेष प्रचलित और प्रधान है और इसी के आधार पर तुलसीकृत रामचरितमानस की रचना हुई है।

क्वामी रामानन्द की शिष्य-परम्परा में महात्मा तुळसीदास ने हिन्दी में राम-काव्य का उदय श्रीर विकाश किया। उनके पश्चात् श्राचार्यप्रवर केशवदास हुए, जिनके अनन्तर राम-काव्य कुछ दव सा गया श्रीर कृष्ण-काव्य के सम्मुख श्रपनी विशेष महत्ता श्रीर सत्ता न रख सका।

महात्मा तुलसीदास-तुलसीदासजी का जीवन निश्चित रूप से निर्धारित नहीं हो सका । वावा वेनीमाधवकृत 'गोसाँई-चरित' इनके जीवन पर एक दूसरे ही ढंग से प्रकाश डालता है। इनकी दूसरी जोवनी वावा रघुवरदास-कृत 'तुलसी-चरित' में है। दोनों में अन्तर है। साधारण रूप से तुलसीदासजी का जन्म सं० १५८९ में बाँदा प्रान्त के राजापुर प्राम में हुत्रा था । इनके पिता का नाम आत्माराम और माता का हुलसी था। इनका विवाह दीनबन्धु पाठक की कन्या रत्नावली से हुआ, उसी के उपदेश से इन्होंने वैराग्य ले वाबा नरहरिदास से दीचा ली श्रीर. रामानन्दीय सम्प्रदाय में तुलसीदास के नाम से विख्यात हुए। काशी, चित्रकूट आदि अनेक तीर्थ-स्थानों में यात्रा करते हुए संव १६३१ में इन्होंने अयोध्या में आकर रामचरित-मानस का लिखना प्रारम्भ किया श्रीर उसे देा वर्ष ७ मास में समाप्त कर दिया। सं० १६१६ में त्रापसे मिलने के लिए महात्मा सूरदासजी चित्रकूट श्राये श्रीर उन्हीं से प्रभावित होक़र इन्होंने कृष्णगीतावली श्रीर

विनय-पत्रिका आदि गीत-काव्य के ग्रंथ पद-शैली से लिखे। रहीम, राजा मानसिंह, वाबा नाभादास और मीरावाई आदि से आपका अच्छा परिचय था। कविवर नन्द्दास को कुछ लोग तो इनका सगा भाई और कुछ गुरु-भाई बताते हैं।

काव्यालेचन (भाषा) — राम-काव्य के लिए राम-स्थान श्रवध की श्रवधी भाषा के ही उपयुक्त समक्त कर इन्होंने उसे परिष्कृत श्रीर संस्कृत करके उठाया श्रीर उसे साहित्यिक सरकाव्य-भाषा में स्पान्तरित कर दिया। इनके पहले जायसी श्रीर स्की फक्रीरों ने भी बोलचाल की ठेठ श्रवधी में ही दोहा-चौपाई की रोली से कथा-काव्य रचा था, किन्तु वे श्रवधी के साहित्यिक भाषा न वना सके थे। तुलसीदासजी की भाषा में संस्कृत श्रीर फारसी के भी पद मिलते हैं श्रीर कहीं कहीं उस पर बोलचाल की भाषा का भी प्रभाव है, फिर भी भाषा प्रौढ़, स्वाभाविक, सरल, सुवेध श्रीर स्निग्ध है। श्रवङ्कृत होती हुई भी वह स्पष्ट श्रीर कृत्रिमता-रहित है।

रचना-शैली—इनके समय में हिन्दी-काव्य-चेत्र में पाँच मुख्य रचना-शैलियाँ प्रचलित थींः—

१ - जय-काव्य-शैली—जिसमें छप्पय, त्रोटक त्रादि वीर-रसोपयुक्त छन्दों तथा प्राकृत त्रीर त्रपभंश-मिश्रित प्राचीन काव्य-भाषा का प्राधान्य था।

- २—विद्यापित श्रीर सूरदास की गीतात्मक-शैली—जे। महाकि जयदेव के अनुकरण में चली थी श्रीर व्रजमापा की प्रधानता देती थी।
- ३—कैंवित्त-सवैयात्मक मुक्तक-काव्य-शैळी—जिसका प्रचार किंवि गंग आदि द्रवारी कवियों ने विशेष किया।
- ४—देाहा-चौपाईवाली कथा-काव्य-शैली—जिसका प्रचार सूफी-कवियों ने विशेष किया। यह शैली अवधी भाषा के ही प्रधानता देती है।
- ५—सन्त-शैळी—साखी, शब्द और रमैनी आदिवाली कवीर जैसे सन्तों की आमीण शैली—यह आमीण और मिश्रित-भाषा के ही प्रधानता देती है।

अव यदि गोसाईजी के प्रन्थों को देखा जाय तो उनमें प्रथम चार शैलियाँ तो अपने सुन्दर रूपों में मिलती हैं, पाँचवीं को उन्होंने साहित्योचित न समक्ष कर नहीं अपनाया। इससे ज्ञात होता है कि तुलसीदासजी विलच्चण प्रतिभा और पाण्डित्य के महात्मा थे।

काव्य-कौशल इन्होंने प्रवन्ध-काव्य, मुक्तक, गीता-काव्य और नीति-काव्य, उस समय के प्रायः सभी प्रचलित काव्यों की रचना की है। यद्यपि इनके समय में कला-काल का उदय भी न हुआ था फिर भी इनकी वरवे रामायण आदि में इसकी पूरी छाप मौजूद है। दोहा की सतसई-शैलो का इन्हीं ने विशेष प्रचार किया, जिसे देखकर रहीम और वृन्द आदि ने भी उसी शैली में नीति-काव्य लिखा। सत्काव्य के जितने भी वर्ष्य विषय हैं, सबका इन्होंने सफलता के साथ निर्वाह किया है। अलंकार, रस, ध्वनि, उक्ति-वैचित्र्य, चित्र-चित्रण आदि सभी काव्याङ्ग इनके काव्य में पूर्ण कौशल और चमत्कृत चातुर्ध्य के साथ पाये जाते हैं। जीवन की सभी अवस्थाओं, धार्मिक, पारिवारिक और नैतिक आदि सभी दशाओं, अन्तर्जगत् और वहिर्जगत्, भिक्त, ज्ञान, प्रेम और वैराग्य आदि का अच्छा चित्रण इन्होंने किया है।

धार्मिकता—वेद-विहित, स्मृत्यनुमोदित धर्म तथा लोक-मर्च्यादा का यथे। चित निरूपण इन्होंने किया है। साथ ही शैव श्रीर वैष्णव दोनों मतों का सुन्दर सामञ्जस्य भी दिखलाया है। नाम श्रीर रूप (निर्गुण श्रीर सगुण-वाद) मय ब्रह्म के दोनों पत्तों के साथ श्रध्यात्म श्रीर भिक्तवाद दोनों का बड़े कौशल से सम्मेलन कराया है। भिक्त-पत्त में तो जाति-भेद न रखकर श्रीदार्ध्य दिखलाया है किन्तु लोक-व्यवहार में जाति-भेद रखते हुए नीति-मर्य्यादा का पूर्ण परिपालन करना ही प्रतिपादित किया है।

काञ्याङ्ग—काञ्य के सभी रसों की धारायें इनकी रचन में मिलती हैं। अलङ्कारों आदि का बहुत ही सार्थक और उपयुक्त उपयोग इन्होंने बड़ी ही स्वाभाविकता और सुन्दरता से किया है और भाव-पोषक, रसोत्कर्षक तथा तथ्य-ज्यञ्जक अलङ्कारों के ही प्रधानता दी है। शब्दालङ्कारों का ऐसा प्रयोग किया है कि उनमें कृत्रिमता का आभास भी नहीं है। भाषा भावों के ही अनुकूल रहकर लिलत-लास्य के साथ चलती है, वाक्य-रचना, शब्द-विन्यास और वर्णन-शैली सभी शुद्ध, शिष्ट, सुज्यवस्थित और स्वच्छ हैं।

इनकं ऐसे पिवत्र प्रेम और शृङ्गार का वर्णन किसी भी किव ने नहीं किया। सच पृछिए तो सत्काव्य और हिन्दुत्व की इन्होंने ही रच्चा की है, इसका कारण यही है कि तुलसोदासजी का अध्ययन बहुत विस्तृत था, इनका सत्सङ्ग भी बहुत ही श्लाघ्य था और इनकी दृष्टि तथा प्रतिभा बहुत ही पैनी, प्रौढ़ और अनुभवपृर्ण थी। भारतीय संस्कृति के ये पूर्ण ज्ञाता और एक दूरदर्शी महात्मा थे।

तुलसीदासजी के ग्रंथ—रामचरितमानस श्रीर विनय-पत्रिका तो इनके ग्रंथों में सबसे प्रधान हैं। इनके श्रतिरिक्त कविता-वर्ला, दोहावली, गीतावली, वरवे रामायण श्रादि छोटी छोटो किन्तु सुन्दर पुस्तकें हैं। कृष्णगीतावली, पार्वतीमङ्गल, जानकीमङ्गल श्रीर वैराग्यसन्दीपनी श्रादि भी छोटी छोटी श्रच्छी रचनायें हैं। इनके श्रतिरिक्त श्रीर भी छुछ छोटी छोटी स्फुट रचनायें हैं जो विशेष उल्लेखनीय नहीं।

भक्ति—इन्होंने दास्य-भाव की भक्ति उठाई है, श्रीर अपने की भगवान का दास तथा उनके दासों का भी दास माना है। प्रभु-पद-सेवा ही की इन्होंने जीवन का सर्व-प्रधान उद्देश्य कहा है। राम की सर्वव्यापी मानकर सब संसार को ईश्वर-रूप कह श्रद्धैतवाद का मधु भी इन्होंने काव्य के कीमल कुसुम में रख दिया है। यद्यपि इन्होंने "नाना पुराण निगमागम" से सार-सिद्धान्त चुन लिये हैं तथापि प्रधानता स्मार्त-वैष्णव-धर्म एवं रामोपासना की ही दी है। रामापासना के साथ ही इन्होंने शिवोपासना तथा (गौरी) शिक की उपासना भी दिखलाई है और फिर हनुमानोपासना का भी आदेश दिया है।

अपने मानस के। वाल्मीकीय रामायण पर आधारित न करके इन्होंने अध्यात्म पर ही विशेष रूप से आधारित किया है और कहीं कहीं अपनी कल्पना से भी नवीन मौलिक वातों की उद्भावना की है, किन्तु ऐसे ही कुछ स्थलों में ये किव न रहकर भक्त विशेष ही रह गये हैं और इसी से कुछ औचित्य की सीमा से भी बाहर चले गये हैं।

उपसंहार — रामचिरतमानस हिन्दी में एक अनुपम रत्न है, उसकी समता का दूसरा काव्य-अंथ न तो है ही और न कदाचित् अब होवेगा भी। राम-काव्य गोसाई जी से प्रारम्भ होकर उन्हीं में 'इतिश्री को भी प्राप्त होगया। इनके परचात् यद्यपि आचार्य केराव-दांस ने भी रामचंद्रिका नामी अंथ, जो अपने ढङ्ग का अप्रतिम सत्काव्य है, लिखा, किन्तु विशेष पाण्डित्य-पूर्ण होने से वह व्यापक रूप से प्रचलित न हो सका। इनके परचात् फिर इनसे बढ़कर लिखने का साहस किसी भी किव को न हुआ। इन दोनों महाकियों ने अन्य कियों के लिए कुछ छोड़ा ही नहीं, कोई लिखता तो क्या लिखता। इसी से केवल राजा रघुराजसिंह जैसे दो चार कियों को छोड़ कर और किसी ने भी राम-काव्य के चेत्र में कोई; स्तुत्य कार्य नहीं किया। इस चेत्र में प्रथम तो मानस और फिर रामचंद्रिका ये ही दो प्रन्थ, प्रचलित तथा प्रसिद्ध रहे।

गोसाईजी के देहावसान की दे तिथियाँ हैं— १—संवत सारह सा असी, असी गंग के तीर। मावन सुक्ता सप्तमी, तुलसी तज्यो सरीर॥

२—सावन स्थामा तीज शनि, इसका द्वितीय पाठ है। शेष वही उक्त दोहा है। इसी के। अब ठीक माना गया है।

नाभादास—इनकी जीवनी निश्चितक्षप से ज्ञात नहीं। ये ये ते कृष्ण-भक्त वावा अग्रदास के शिष्य किन्तु थे राम-भक्त ही। भेद-भाव एवं साम्प्रदायिकता के दूर रख इन्होंने "भक्तमाल" नामक एक वड़ा प्रन्थ रचा, जिसमें २०० वैष्णव-भक्तों के सूदम जीवनवृत्त ३१६ छंदों में हैं। इसके ही अनुकरण में फिर आगे चलकर कवि-संग्रह-ग्रंथों की रचनाये हुई हैं।

इसकी पद्मबद्ध टीका प्रियादास ने लिखी है। नाभादास अजभाषा के पंडित थे, इनका एक राम-काव्य-संग्रह और भी प्राप्त हुआ है, इसके सिवा दो श्रष्टयाम (एक अजभाषा गद्म में, दूसरा देहा चौपाई में) भी इन्होंने रचे। ये बड़े उदार, भावुक और भक्त थे।

प्राण्चंद श्रीर हृद्यराम—इन दोनों कवियों ने राम-काव्य पर नाटकरौली से काव्य-ग्रंथ रचे। प्रथम ने सं० १६६७ में रामा-यण महानाटक, जो भाषादि की दृष्टि से साधारण है, रचा तथा द्वितीय ने सं० १६८० में संस्कृत के हृतुमन्नाटक के आधार पर हिन्दी में "हृतुमन्नाटक" कवित्त-सवैया-रौली से वार्तालाप के

प्रधान रख लिखा। इसकी भाषा प्रौढ़ श्रीर सुन्दर है। श्रव तक भक्ति-काञ्य में नाटक-प्रंथ किसी भी रूप में न थे, कृष्ण-काञ्य में तो नाटकों की रचना हुई ही नहीं।

इनके अतिरिक्त केशवदास और राजा रघुराजसिंह आदि राम-काव्यकारों का वर्णन हम अन्यत्र करेंगे क्योंकि यहाँ काल-क्रम के विचार से उनका वर्णन करना ठीक नहीं।

स्फुट वार्ते—गोसाई जो के द्वारा हनुमद्दमिक तथा तदि-पयक काव्य की भी एक परिपाटी चलाई गई श्रीर छुछ कवियों ने "हनुमानचरित" जैसे छुछ प्रंथ रचे भी, किन्तु इसका प्रचार-प्रसार विशेष न हो सका, क्योंकि इनमें उतनी चारता तथा मनोमोहकता न थी। हाँ इस प्रकार का काव्य मुक्तक-रूप में रूपान्तरित होकर छुछ चलता श्रवश्य रहा। इसी के साथ तीर्थ या पित्र स्थानों की महिमा के वर्णन करने की भी एक काव्य-शैली श्रीर चली श्रीर साथ ही श्रन्य देव-भिक्त भी छुछ छुछ जगी जिससे श्रन्यदेव-भिक्त-काव्य का भी छुछ चलन हुआ, किन्तु प्रचार-प्रावल्य इनमें से किसी का भी विशेष रूप से न हुआ।

राम-काव्य से इस प्रकार गोसाई जी के प्रभाव से कई प्रकार की रचना-शैलियाँ प्रकट होकर चलीं, किन्तु ऐसा कृष्ण-काव्य से नहीं हुआ।

#### अभ्यास

- १—राम-भक्ति के प्रचार का सुक्ष्म वर्णन करो श्रीर।दिखलाश्रो कि इसका क्या रूपान्तर क्रब, कैसे श्रीर किसके द्वारा हुआ ?
- २---राम-काव्य का संस्कृत में क्या हाल है, कौन कौन से इसके प्रधान ग्रन्य हैं ? किस ग्रन्य से हिन्दी-राम-काव्य प्रभावित हुआ है ?
  - ३--- तुलसीदास के जीवन के विषय में क्या जानते हो ?
  - ४--रामचरितमानस की स्कृप किन्तु सतर्क मार्भिक श्राखोचना करे। ।
- १—तुलसीदास ने किन किन रचना-शैक्वियों में रचना की है, किस नवीन शैकी एवं परिपाटी का उदय किया ?
  - ६-- तुलसी की भक्ति एवं धार्मिकता पर प्रकाश डालो।
- ७—तुलसीदास की भाषा, वर्णन-शैली, श्रीर काव्य-चातुरी पर सुक्ष्म प्रकाश डालो ।

### कृष्ण-काव्य

प्राक्तथन—वेदों, ब्राह्मणों तथा उपनिषदों में कृष्ण का नाम मिलता है, किन्तु कृष्ण से वहाँ उन ईश्वरावतार कृष्ण का तात्पर्य नहीं, जिन्हें वैष्णव कृष्ण-भक्त अपना उपास्य या सेव्य मानते हैं।

महाभारत में, यद्यपि वैष्ण्व कृष्ण-भक्तों के ही कृष्ण का वर्णन है किन्तु उसमें कृष्ण एक परमयोगेश्वर तथा दिव्य-शिक्तशाली नेता या नीतिज्ञ के रूप में चित्रित हुए हैं। हाँ उसके गीताध्याय में वे इस प्रकार प्रदर्शित होते हैं माने वे ब्रह्मरूप ही हैं, उन्हीं में सब श्रीर वे ही सबमें हैं। यद्यपि वेदान्तीय श्रद्धतवाद का ही यह सिद्धान्त है, तथापि गीता में कृष्णापासना का जो संकेत पाया जाता है श्रीर ईश्वरावतार की जो सूचना दी गई है, वहो कृष्ण-भक्तों की कृष्णोपासना का बार एड़ती है। इतना होते हुए भी गीता के कृष्ण में वह बात नहीं, उनका वह रूप नहीं जिसे लेकर कृष्ण-भक्तों ने कृष्णोपासना की परिपाटी चलाई श्रीर कृष्ण-काव्य का प्रशस्त प्रासाद खड़ा किया है।

श्रीमद्गागवत ही वह प्रंथ-रत्न या सत्काव्यमिए है जिसमें कृष्ण-भक्तों के वास्तविक उपास्य कृष्ण प्राप्त होते हैं। इसी में भक्तों के सेव्य बाल-कृष्ण एवं प्रेमो कृष्ण, ईश्वरावतार होते हुए, चित्रित किये गये हैं। यही वह प्रंथ है जिस पर समस्त कृष्ण-काव्य समवलंबित है। इसी के समय से कृष्णोपासना तथा कृष्ण-काव्य का वास्तव में विकाश-प्रकाश हुआ है।

इसी के साथ "हरिवंश-पुराण" भी त्राता है, इसमें श्रीकृष्णजी की विस्तृत जीवनी वर्णित है। इन्हों दोनों में त्राध्यात्मिक तत्त्व का भी पूरा समावेश है।

जिस प्रकार वाल्मीकीय रामायण को लेकर स्वामी रामानुज तथा उनके शिष्यवर स्वामी रामानन्द्जी ने रामोपासना का प्रचार किया उसी प्रकार श्रीनिम्बार्क तथा विष्णु स्वामी (माधवाचार्य भी कुछ अंशों में ) ने भागवत को लेकर दक्षिण से चल उत्तरीय भारत में वंगाल-विहार से प्रारम्भ कर (क्योंकि वहीं शंकर स्वामी के मत का, जिसके ये लोग प्रतिद्वंदी थे, विशेष प्रचार था) कृष्णोपासना का प्रचार किया।

वंगाल में चैतन्य स्वामी के प्रभाव से कृष्णोपासना तथा कृष्ण-काव्य का अच्छा प्रचार हुआ। इन्हीं के प्रभाव से श्रीजय-देवजी ने संस्कृत में अपना गीत-काव्य-शिरोमिण गीतगोविन्द नामक काव्य-अंथ-रत्न रचा, जिसके ही प्रभाव से काव्य में संगीत का भी समावेश हो चला और कृष्ण-काव्य में गीत-काव्य की रचना-शैली का प्रचार-प्राधान्य हो गया। इन्हीं से प्रभावित होकर सूरदास आदि भक्त किव तथा मीरा आदि ने पद्शैली (गीतकाव्यवाली) में कृष्ण-काव्य लिखा है, और कृष्ण को प्रेमी नायक के ह्नप में

शृंगार-मूर्ति सा चित्रित किया है। माधुर्य भाव की भिक्त का स्रोत यहीं से चल कर सर्वत्र प्रवाहित हुन्ना है। हाँ इसमें वात्सल्य-भाव की भिक्त का रूप नहीं है। वह वल्लभ-सम्प्रदाय को ही विशेषता है।

वंगाल-विहार में आकर कृष्णोपासना एवं कृष्ण-काव्य में राधोपासना तथा राधा-काव्य का भी समावेश हो गया। सम्भवतः यह शाकों की शकि-उपासना का ही प्रभाव है।

श्रीनिम्वार्क स्वामी तथा श्रीवल्लभाचार्य (श्रीविष्णु स्वामी के अनुयायी) ने त्रजपानत को श्रीकृष्ण का लीलाधाम जानकर उसे अपना केन्द्र बनाया और इसी लिए त्रज में ही कृष्ण-काव्य का भी केन्द्र बन गया। ऐसा होने से स्वभावतः वहाँ की त्रजभाषा, जो साहित्यिक रूप में न्यूनाधिक रूप से बहुत समय पूर्व से ही प्रचलित थी, विकसित होकर सर्वमान्य एक निश्चित व्यापक काव्य-भाषा हो गई। उक्त दोनों महात्माओं के अतिरिक्त श्रीरूप-सनातन (श्रीचैतन्यजी के शिष्य) भी वृन्दावन में आकर वस गये और गौड़ वैष्णुव (राधाकृष्णोपासक भक्त) सम्प्रदाय उन्होंने चलाया। अस्तु त्रज से ही कृष्ण-भिक्त और कृष्ण-काव्य चलकर मारवाड़ (राजपूताना, गुजरात) महाराष्ट्र आदि प्रान्तों में फैला। राम-भिक्त के कारण तो अवध में तथा सिक्ख-मत के प्रावल्य से पंजाब में इसका प्रचार न हो सका।

जिस प्रकार कृष्ण-भिक्त का प्रचार प्रथम बंगाल एवं बिहार से होता हुआ व्रज की श्रोर श्राया है उसी प्रकार कृष्ण-काव्य की रचना-परम्परा का भी उद्य प्रथम विहार से ही हुआ है श्रीर फिर क्रमशः उसका विकाश-प्रकाश व्रज आदि में हुआ है।

विद्यापित—महाकवि विद्यापित ही को हिन्दी-कृष्ण-काञ्य के प्रथम सत्किव होने का सौमाग्य प्राप्त हुआ है। ये ही इसके प्रथम प्रवर्तक माने जाते हैं। इन्होंने "गीतगोविन्द" का अनुकरण सा करते हुए पद-शैली से साधारण वोलचाल की भाषा में पर्याप्त काञ्य-कौशल के साथ कृष्ण के प्रेमी नायकवाले रूप को लेकर सुन्दर गीतकाञ्य की रचना की है। ये संस्कृत के पूर्ण परिडत थे इसी से इनकी रचना सत्काञ्य की कोटि में आती है।

प्रभाव—विद्यापित की रचना से निम्नांकित मुख्य संकेत हिन्दी के कृष्ण-काव्यकारों का मिले हैं:—

- १—प्रचार-प्राचुर्य के लिए कृष्ण-काव्य की रचना साधारण और सरल भाषा में होनी चाहिए।
- २—गीतकाञ्य की पद-शैली को ही रचना में प्रधानता देनी चाहिए, क्योंकि इससे काञ्य में संगीत-माधुरी भी, जो ऋति समाक-र्षक होती है, आ जाती है, जिससे काञ्य ऋधिक रोचक और प्रभावपूर्ण हो जाता है। साथ हो वह ञ्यापक भी होकर सबकी रसनाओं में रम जाता है।
- ३—उसमें काव्य-कौशल एवं रचना-चातुर्य भी चमत्कार के साथ होना चाहिए, ताकि पठित जनता पर भी उसका पूरा प्रभाव पड़ सके।

- ४—कृष्ण के प्रेमी नायकवाले रूप को ही विशेषरूप से चित्रित करना चाहिए, क्योंकि यही रूप अधिक रोचक और लोक-प्रिय है। शृंगार-रस ही विशेष मनारञ्जक, आकर्षक और व्यापक होकर रस-राज माना गया है।
- ५—ऋष्ण-लीला के वर्णन में लोक-पच्च ही की विशेष प्रधानता देना ठीक है, तभी यह काट्य लोक-प्रिय श्रीर ट्यापक होगा।
- ६—ऋप्ण-काव्य की रचना मुक्तक के ही रूप में अधिक उपयुक्त और उपादेय होगी, जीवन की केवल मर्मस्पर्शिनी अवस्थाओं और घटनाओं की ही भावनाओं का प्रधानता देते हुए चित्रित करना उत्तम है। इससे काव्य में रसवत्ता और चित्रोपमता के चित्ताकर्षक गुण आ जावेंगे।

इन सब वातों का श्रन्छा प्रभाव हिन्दी के कृष्ण-काव्यकारों पर पड़ा, जिससे हिन्दो का कृष्ण-काव्य परम प्रभाव-पूर्ण होकर विस्तृत रूप से व्यापक श्रीर स्थायी हो गया।

व्रजभाषा-विकाश — चूँ कि व्रजभाषा ही हिन्दी-साहित्य के चेत्र में सर्वमान्य काव्य-भाषा होकर व्यापक रूप से प्रचलित हुई है, अतः इसके विकास पर भी कुछ प्रकाश छोड़ देना उचित तथा उपादेय प्रतीत होता है।

सूद्रमरूप से यहाँ यही कहना पर्याप्त है कि शौरसेन प्रान्त ( ब्रज आदि ) में समय, समाज और परिस्थितियों के प्रभाव से विकसित या रूपान्तरित होतो हुई आदिम प्राक्तत की जो बोली प्राकृत और अपभ्रंश काल में प्रचलित थी, वही कृष्ण-भक्ति के

श्रान्दोलन-काल में विद्वान महात्मात्रों तथा कृष्ण-काव्यकार कवियों के द्वारा परिष्कृत, परिमार्जित श्रीर प्रौढ़ की जाकर साहित्यिक रूप के साथ व्रजभाषा के नाम से प्रचलित हो गई। चूँकि यह व्रज प्रान्त की बोली से विकसित हुई थी इसलिए इसे जजभाषा की संज्ञा दी गई। यह भाषा-विज्ञान का एक मुख्य सिद्धान्त है कि माहित्यिक भाषा का विकास जनसाधारण के बोलचाल की बोली से होता है, वह उसी का संस्कृत तथा परिमार्जित रूप है। किसी श्रान्दोलन का जनता में प्रचार करने के लिए उस श्रान्दोलन के जन्मदाता विद्वान महापुरुप जनता की व्यावहारिक बोली की ही उठाते हैं, किन्तु उनके हाथों में पड़कर वह बोली अपने स्वाभाविक रूप में न रह कर परिष्कृत होती हुई साहित्यिक भाषा के रूप में परिएत हो जाती है। बस इसी प्रकार साहित्यिक भाषा का विकाश हुआ करता है। फिर उसका परिमार्जन आदि महाकवियों, श्राचार्यें एवं विद्वान साहित्यज्ञों के द्वारा किया जाता है श्रीर उसे स्थायी एवं साहित्योचित रूप दिया जाता है, जिसके लिए उसमें व्याकरणादि के त्राधार पर सुव्यवस्था और निश्चित एक-रूपता लाई जाती है जिससे उसे स्थैर्य मिल जाता है।

त्रजभाषा इस प्रकार समय-समाजादि के प्रभाव से परिवर्तित होकर जनता में व्यावहारिक रूप से प्रवर्तित होनेवाली आदिम प्रकृति की उस बोली से विकसित हुई है जिससे प्राकृत एवं अप-भ्रंशादि का विकाश-प्रकाश हुआ था। इसे शौरसेनी प्राकृत तथा उसके अपभ्रंश से बहत बड़ी सहायता मिली है. प्रथम तो यह इन्हीं के साँचों में ढाली जाकर व्यवहृत की जाती थी। इसो के एक रूप के। जिसका प्रयोग राजस्थान में साहित्य-रचना के लिए किया जाता था, पिंगल कहा करते थे। इसके इस रूप में राज-स्थानी भाषा (डिंगल) का पूरा प्रभाव रहता थ्रा।

कृष्ण-भक्ति श्रीर कृष्ण-काव्य से इसे पुष्टता, परिपकता श्रीर व्यापकता प्राप्त हुई तथा यह परिष्कृत श्रीर परिमार्जित होकर मधुर, मृदुल श्रीर मंजुल होती हुई एक-मात्र सत्काव्य-भाषा के रूप में स्थिर हो गई।

व्रजभाषा के स्वाभाविक गुर्गा—अजभाषा में कुछ स्वाभा-विक गुर्ग ऐसे हैं जिनसे आकृष्ट होकर कृष्ण-भक्त कविवरों ने इसे हृद्य से अपनाया और इसे काव्य-भाषा बनाकर प्रचितत किया है। इन गुर्गों में से प्रमुख गुर्ग ये हैं:—

- १—त्रजभाषा के प्रवाह में स्निग्धता श्रीर सरलता है, वह धारावा-हिकता से चलती है।
- २—वह लचीली है, केमल है और मस्रणता लिये हुए है जिससे उसे सुविधानुसार घुमा सकते हैं, और ऐसा करने से वह हानि भी नहीं पहुँचाती।
- 3—उसमें क्रिष्टता श्रीर नीरसता नहीं, वरन सरतता श्रीर सर-सता है, जिससे वह परमित्रय लगती है।
- ४—डसमें मधुरता श्रीर मंजुलता है, साथ ही उसमें मनागत भावनाश्रों श्रीर भावों का प्रकाशित करने की विस्तृत शब्दा-वली तथा शिक्त है।

इन्हीं गुणों के साथ इसका परिमार्जन करते हुए सुकवियों ने इसमें और भी ऐसे गुए उत्पन्न कर दिये, जिनका होना काव्य-भाषा के लिए अनिवार्य या आवश्यक है। उन्होंने इसमें रमणी-यता (जो काव्य का एक सर्वप्रधान गुण है अ) लाने के लिए भाव-भावनानुभति की व्यंजकता तथा स्निग्धता का संचार कर दिया। संयुक्त वर्णों की, सारल्य-सिद्धान्त (Law of Simplification) के द्वारा, इति श्री ही सी कर दी और सरल, सुबोध, तथा, मृदु-मंजु शब्दों की, जिनमें भाव-गाम्भोर्य भी खूब था. वृद्धि कर दी। इसी प्रकार उन्होंने इसमें लालित्य आदि गुणों का भी समावेश करके इसे काव्य के सर्वथोचित बना दिया। इतना करते हुए भी वे लाग इसे स्थायी साहित्योचित एक निश्चित स्थिरता देने के लिए, जो भाषा की ज्यापकता के लिए भी बहुत सहा-यक होती है. एकरूपता न दे सके। यह कार्य आचार्य केशव से प्रारम्भ किया गया, बिहारी, घनानन्द, पद्माकरादि के द्वारा बढ़ाया गया श्रीर श्रीरत्नाकरजी के द्वारा पूरा-सा किया गया।

व्रजभाषा काव्यभाषा ते। होगई श्रीर सदा के लिए होगई किन्तु वह गद्यभाषा न हो सकी क्योंकि उसमें गद्योचित गुणों का संचार करने की श्रोर विद्वानों ने विशेष ध्यान ही न दिया। कुछ लोगों ने उसका प्रयोग गद्य-रचना में किया तो, किन्तु उन्हें सफलता न मिली क्योंकि भाषा का रूप ही गद्य के उपयुक्त न था। साथ

**<sup>\*&</sup>quot;रमगीयार्थेप्रतिपादकः शब्दः काव्यम्"**।

ही उस समय पद्य का ही प्रचार विशेष था । मुद्रग्ए-यंत्र, काराज ख्रादि की सुविधाओं की अविद्यमानता से उस समय गद्य-रचना का प्रचार-प्रावल्य न था, उसके स्थान पर पद्य का ही प्रचार था, साथ ही समय-समाजादि की भी अभिक्चि पद्य के ही पच्च में थी। इसी लिए उस समय गद्य-रचना न होती थी और भाषा का गद्योचित कूप में विकास भी न हो सका था।

व्रजभाषा-गद्य-श्री वल्लभाचार्य ने अपना "वन-यात्रा" नामी ग्रंथ गद्य में लिखा किन्तु फिर इनका अनुकरण विशेषरूप से न किया जा सका। इनके सुपुत्र श्रीविद्वलनाथ ने (जं० सं० १५०२) ५२ पृष्ट का "शृंगार-रस-मंडन" नामी ग्रंथ, जिसमें राधा-कृष्ण-विहार का वर्णन है, गद्य में रचा और इन्हों की देखा-देखी इनके सुपुत्र गोकुलनाथ ने भी ८४ वैष्णवों और २५२ वैष्णवों की वार्ता नामक दो गद्य-ग्रंथ रचे।

इन सबके गद्य में सुव्यवस्था, नियम-नियंत्रण और एकरूपता का अभाव सा है, उसमें वार्तालाप-शैली से व्यावहारिकता ही का प्राधान्य है, साथ ही उसमें प्रामीणता की भी पुट है। वार्त्ताओं का यह प्रभाव अवश्य उल्लेखनीय है कि इन्हीं के। देखकर जीव-नियों के संप्रह-प्रंथों की रचना भी हो चली। इन दे!-चार प्रंथों के परचात् भी समय समय पर कुछ दे!-एक लेखकों ने अजभाषागद्य में रचनायें की किन्तु वे यहाँ उल्लेखनीय नहीं। अजभाषा के गद्य का प्रचार पूर्णरूप से कदापि न हो सका।

ख़रे मानतीय कुष्ण-काञ्यकार यह हम दिखला ही चुके हैं कि कृष्ण-भिक्त के प्रचार-प्रवाह के समान कृष्ण-काञ्य का भी प्रचार-प्रवाह वंगाल-विहार से प्रारम्भ होकर (बीच में राम-काञ्य से प्रभावित होनेवाले अवध-प्रान्त की छोड़ कर) अज में होता हुआ (सिक्ख-धर्म-प्रभावित पंजाव की छोड़) मारवाड़ आदि पिरचर्मीय प्रान्तों की गया है। कृष्ण-काञ्य ने अवध को यों ही नहीं छोड़ दिया, वरन वहाँ के राम-काञ्य पर अपना प्रभाव डालकर ही उसे छोड़ा है। इसी के प्रभाव से राम-काञ्य में वात्सल्य-भाव तथा मुक्तक अथवा गीतात्मक पद-काञ्य की रचना-शैलियों का संचार हुआ है। इसी प्रकार पंजाव के अपर भी इसका प्रभाव पड़ा है। मुसलमानों (जो सूफी-मत-सम्बन्धी प्रमात्मक कथा-काञ्य रचा करते थे) पर भी इसका अच्छा प्रभाव पड़ा और उन्होंने भी इसे तथा इसकी अजभाषा की अपनाना प्रारम्भ कर दिया।

मारवाड़ एवं राजपूताने में कृष्ण-भक्ति एवं कृष्ण-काव्य का अच्छा संचार-प्रचार हुआ है :—

मीराबाई—यहाँ मीराबाई का नाम सदा अमर है, वह यहाँ वही स्थान रखती हैं (विशेषतया स्त्री-समाज में ) जो त्रज में महात्मा सूरदास का है। ये ही सर्वाग्रगण्य देवी हैं जिन्होंने हिन्दी में ऐसी सुन्दर काव्य-रचना सबसे प्रथम की है। सीहित्य-चेत्र में सत्काब्य-रचना करनेवाली देवियों में आप ही की हम प्रथम मानते हैं।

इनसे पूर्व ( जयकाव्य-काल में ) देश, काल तथा समाज की ऐसी स्थित न थी किं स्त्री-समाज पुरुषों के साथ चलता हुआ साहित्य-चेत्र में काव्य-रचना जैसा गुरु कार्य कर सकता। भिकि-काल से ही स्त्री-समाज ने इस चेत्र में भवार्पण किया है और कृष्णभिक्त-काव्य की रचना में पुरुषों के सहयोग सा दिया है।

जीवनी—मीरावाई का जन्म मेडितियाराज्य के राठौर शिरत के यहाँ सं० १५७३ में हुआ। इन्हों के प्रियामह शिज्यायाजी थे जिन्होंने जायपुर बसाया थी। वाईजों का ज्याह उदयपुर के राज-कुमार श्रीभाजराज से हुआ। वाल्यकाल से ही ये कृष्ण-भक्ति में प्रेम या किच रखती थीं। थोड़े ही समय में ये पित-विहीन हो गईं, तब से इन्होंने श्रीकृष्ण-भिक्त में ही अपने के लीन-विलीन कर दिया। ये कृष्ण-प्रेम में उन्मत्त सी होकर नाचने लगती थीं। भक्त साधुओं का ये बहुत सत्कार करती थीं। इनके विषय में बहुत सी जनश्रुतियाँ हैं। कहते हैं कि इनके घर के लोगों ने रुष्ट होकर इन्हें कई बार विष भी दिया, पर कुछ न हुआ। इन्होंने पूरी तीर्थयात्रा की। इनका परिचय श्री गो० तुलसीदास से भी था। नाभादास एवं ध्रुवदास ने इनकी बड़ी प्रशंसा की है।

इनकी भक्ति—इनकी मिक में माधुर्य-भाव का ही प्राधान्य है, ये अपने को श्रीकृष्णजी की प्रिय परिचारिका सी मानती थीं, और श्रीकृष्ण को अपना इष्टदेव या पित सममती थीं।

दाम्पत्यभाव के साथ ही दास्य (पातिव्रतपूर्ण सेव्य-सेवक) भाव की भी ब्यच्छी पुट इनकी भक्ति में हैं।

इनकी भाषा, शैली श्रीर पुस्तकें—इन्होंने पद्-शैली से ही विशेषतया रचनां की है। इनकी भाषा राजपृतानी मिश्रित व्रजभाषा है, कहीं कहीं वह शुद्ध, शौद्ध श्रीर श्रितसुन्दर भी है। इनकी रचना में श्रेम की पीर श्रीर वियोगानुभूति की मार्मिक व्यञ्जना है।

इनके रचे हुए ४ प्रंथ प्रसिद्ध हैं:-

१--नरसीजी का मायरा।

२—गीतगोविन्द की टीका, जिससे इनका संस्कृत-ज्ञान भी प्रकट होता है ।)

३--रागगाविन्द्।

४--रागसारठ के पद्।

मारवाड़ एवं राजपूताने में कुछ श्रीर भी कृष्ण-काव्यकार हुए हैं, जो विस्तार-भय से विशेष उल्लेखनीय नहीं हैं।

गुजरात-प्रान्त में नरिसंह मेहता का नाम स्मरणीय एवं विशेष उल्लेखनीय है। इन्होंने कृष्ण-काव्य में आध्यात्मिक भावों का भी बड़ा ही सुन्दर समावेश किया है जिससे उसमें इह्स्यवाद की भी कुछ भलक आगई है। श्रीकृष्ण की ब्रह्म और गीपियों के आत्माओं के रूप में रख कर आपने भिक्त में दार्शनिक तत्त्वों का भी अच्छा सामञ्जस्य किया है।

त्र्यापकी भाषा गुजराती तथा महाराष्ट्री ही है, उसे हम हिन्दी नहीं कह सकते।

इनके अतिरिक्ति और कोई कवि यहाँ उल्लेखनीय नहीं है।

#### अभ्यास

3—हिन्दी-कृष्ण-काव्य का श्राधार क्या है ? संस्कृत के कृष्ण-काव्य के मुख्य प्रन्थों का सूक्ष्म परिचय दो।

२—कृष्ण-भक्ति का विकास-प्रकाश किस प्रकार हुन्ना । उसमें क्या रूपान्तर हुए त्रार उसका प्रवाह किस प्रकार प्रगतिशील हुन्ना ?

३—क्रुष्ण-काव्य का प्रचार-प्रस्तार कहाँ से, कैसे, श्रीर किन रूपों में हुआ है ?

४---व्रजभाषा के स्वाभाविक गुण क्या हैं, उनका क्या प्रभाव किस पर कैसे पड़ा ?

र-विज्ञासाया के विकास पर सूचन प्रकाश जालो श्रीर सिद्ध करो कि वह एक समय सर्वमान्य व्यापक काव्य-भाषा थी।

६—- ग्रवध श्रीर पंजाब में कृष्ण-भक्ति श्रीर कृष्ण-काव्य का प्रचार क्यों न हो सका ?

७---भक्ति के मुख्य कितने रूप हैं, उनकी सूदम व्याख्या करो।

प्रिचय दो।

## व्रज में कृष्ण-काव्य

त्रज के संप्रदाय — कृष्ण-काव्य की विवेचना के पूर्व अज के कृष्ण-भिक्त-सम्बन्धी सम्प्रदायों का कुछ परिचय प्राप्त कर लेना ठीक जान पड़ता है। अज में ही कृष्णोपासक महात्माओं ने अपने अपने केन्द्र बनाये थे क्योंकि यही श्रीकृष्ण का लीला-प्रदेश हैं। अस्तु, मुख्य रूप से अधीलिखित सम्प्रदाय अज में केन्द्रीभूत होकर अपनी अपनी विशिष्ट कृष्णोपासना की पद्धतियों का प्रचार करते हुए कृष्ण-काव्य की रचना का प्रचार-प्रस्तार कर रहे थे।

१--वरत्तभीय संप्रदाय—इसे स्वामी वर्ल्छभाचार्यजी ने स्थापित किया। इन्होंने विशिष्टाहैतं-सम्बन्धी दार्शनिक सिद्धान्त तो श्रीविष्णु स्वामी से और कृष्णेपासना-सम्बन्धी तत्त्व श्रीनिम्वार्क स्वामी से लिया। इन्होंने अहैतवाद पर अपनी भी विशेष छाप लगाई है। इनका मत है कि सत्, चित् श्रीर आनन्दस्वरूप ब्रह्म स्वेच्छानुसार अपने इन तीनों रूपों के कभी तो प्रकट और कभी अप्रकट रूप में रखता है। चैतन्य जगत् इन्हीं तीनों के अंशतः आविभीव से सत्तामय होता है। माया, ब्रह्म की इच्छानुगामिनी शक्ति है, अस्तु मायामय संसार भी ब्रह्ममय

है। जीव में जब उक्त तीनों रूपों का आविभीव तथा माया का तिरोभाव होता है तब वह अपने शुद्ध ब्रह्मस्वरूप की प्राप्त होता है और ऐसा उस ब्रह्म की कृपा से ही होता है। यही कृपा या अनुग्रह "पोषण या पृष्टि" कहलाती है, भिर्क या उपासना इसी के प्राप्त करने का साधन-मात्र है। इसी लिए इस भिन्त के पृष्टिमागींय कहते हैं। इनकी भाक्त में वात्सल्य तथा ग्रेम-भाव का प्राधान्य है, इसी से इस संप्रदाय के भक्त बालकृष्ण तथा ग्रेमी कृष्ण के उपासक होते हैं।

इसी सम्प्रदाय में हिन्दी-साहित्य के सूर्य श्रीसूरदास तथा श्रीनन्ददास आदि 'अष्टछाप' के प्रसिद्ध किव हुए हैं।

श्रीवल्लभाचार्य के शिष्य एवं सुपुत्र श्रोविट्टलनाथजी ने चार शिष्य तो अपने पिताजी के (१—श्रोस्रदास, २—श्रीकृष्णदास, ३—परमानन्ददास, ४—कुभनदास) तथा चार शिष्य अपने (५— श्रीचतुर्भुजदास, ६—श्रीनंददास, ७—श्रीगोविन्द स्वामी, ८—छीत-स्वामी) लेकर 'श्रष्टछाप' की रचना की। साहित्य-चेत्र में इसी ने स्तुत्य कार्य किया है।

२—राधावल्लभीय सम्प्रदाय स्वप्न में श्रीराधिकाजी से मंत्र-दीचा प्राप्त करके श्रीहितहरिवंशजी ने राधिकोपासना को श्रीचैठ्य के समान प्रधानता देते हुए इसकी स्थापना की, सम्भवतः इस पर रूपसनातन का ही पूरा प्रभाव पड़ा था। इसमें राधा श्रीर कृष्ण देनों को प्रेमी श्रीर प्रेमिका के रूपों में लेकर उपास्य माना जाता है। अस्तु, इसमें प्रेम-भाव तथा शृङ्कार की ही प्रधानता

रहती है। इस सम्प्रदाय ने भी हिन्दी-साहित्य की अच्छी श्रीवृद्धि की है।

स्वयं हितहरिजी, हितध्रुवजी तथा चाचा वृन्दावनजी इसके प्रमुख सक्त कवि हुए हैं।

३—सरवी (टट्टी) सम्प्रदाय—इसके प्रवर्षक श्रीहरि-दासजी थे, इस पर चैतन्य की उपासना-पद्धित का पूरा प्रभाव पड़ा है। सक्य-भाव के समान इसमें सखी-भाव से उपासना की जाती है। भक्त लोग अपने की कृष्ण-प्रिया श्रीराधिकाजी की सखी के कृप में मानते हैं। इसमें दार्शनिक तत्त्व का उपासना के सामने प्राधान्य नहीं है। इसमें राजा नागरीदास, शीतलदास आदि मुख्य भक्त किव हुए हैं। इस सम्प्रदाय के अन्य किव उल्लेखनीय नहीं।

४—गोड वेष्णवीय सम्प्रदाय—यह चैतन्य स्वामी के द्वारा स्थापित किया गया था और उनके शिष्य रूपसनातनजी के द्वारा इज में फैलाया गया था। इसमें राधिकोपासना काही प्राधान्य है। इसमें लितितिकशोरीजी, लितिनाधुरीजी तथा कुन्दनलाल मुख्य भक्त किव हुए हैं।

५ हितसम्प्रदाय —यह उक्त सम्प्रदाय का एक विशेष रूप है। इसे श्रीहितजी ने चलाया श्रीर राधाकृष्ण की उपासना को प्रधानता दी। श्रीधनानन्द इसके परम प्रसिद्ध कवि हुए हैं।

इनके अतिरिक्त भी कुछ साधारण पंथ या मार्ग प्रचिति किये गये किन्तु वे विशेष प्रसिद्ध न हो सके। उनके किव भी कुछ विशेष उल्लेखनीय नहीं हुए।

### कुष्ण-काव्यकार

वल्लभीय सम्प्रदाय—इसी सम्प्रदाय में, जैसा कहा जा चुका है, लोक-प्रसिद्ध "अष्टछाप" की प्रतिभा लिलतरूप से कलित हुई है। अष्टछाप के यों तो आठों किव साहित्य के सुकिव हुए हैं, किन्तु उनमें से परम स्तुत्य हैं:—

१— सुरदास — इनकी जीवनी बहुत कुछ संदिग्ध है। इनका जन्म-सं० १५४० में श्रीर देहावसान-सं० १६२० के श्रास-पास माना गया है। ८४ वैष्णवों की वार्ता में इन्हें सारस्वत ब्राह्मण रामदास का श्रीर दृष्टकूट में ब्रह्मभट्ट चन्द्रवरदायी के वंशज हरिचन्द्र का पुत्र कहा गया है। ये जन्मान्ध थे, कहते हैं, कि इन्हें, श्रीकृष्णजी ने एक कूप से निकाला था। इन्होंने गऊघाट (मथुरा) के पास श्रीवल्लभजी से दीचा ली श्रीर उन्हीं की श्राह्मा से भागवत की कथा हिन्दी-पदों में गाई। कहते हैं कि इन्होंने सवा लच्च पद रचे, किन्तु श्रव तक इनके ६००० के ही लगभग पद मिल सके हैं।

इनकी भक्ति—वल्लभीय सम्प्रदाय की नीति के अनुसार इनकी भिक्त में भी वात्सल्य-भाव की प्रधानता है। ये विशेष-रूप से बालकृष्ण के ही उपासक थे। इन्होंने अपने प्रभाव से उस सम्प्रदाय में सख्य-भाव-प्रधान भिक्त का भी संचार कर दिया इसी स इनके कृष्ण-काव्य में कृष्ण अपने बालरूप तथा प्रेमी नायक के रूप में चित्रित मिलते हैं। कृष्ण की बाल-लीला तथा प्रेम-लीला का इन्होंने बड़ा ही मर्मस्पर्शी, मनोरम और भावपूर्ण वर्णन किया है। वात्सल्य श्रीर प्रेम की समस्त भावनात्रों की लोकव्यापिनी श्रनुभूति-व्यञ्जना तथा उसके भाव-समूह का श्राद्यो-पांत चित्रण इनके काव्य में प्रधानता से मिलता है।

इनके प्रेम-सोन्दर्य—इनके प्रेम का रूप परम स्वाभाविक श्रीर सचा है, वह लौकिक होता हुआ भी अलौकिकता का आभास देता है। जिस सौन्दर्य के ये उपासक हैं वह विश्वमोहन, अनन्त श्रीर अलौकिक है, हाँ लौकिक रूप में वह प्रकट अवश्य होता है। उस पर असीम आनन्द को आभा खेलती रहती है। वह साकार तथा सगुण रूप में ही प्रदर्शित होता है। इनके प्रेम श्रीर सौन्दर्य में आत्मोत्सर्ग-पूर्ण लोकोत्तर आनन्द को अभिव्यञ्जना भी पाई जाती है। प्रेम श्रीर सौन्दर्य को इसी प्रकार लेकर इन्होंने कृष्ण का नख-शिख-शृङ्गार, तथा प्रेम-रहस्य लिखा है।

इनका काठ्य—इसकी आलोचना के हम ३ मुख्य खंडों में रखते हैं, प्रथम भाषा, फिर भाव और फिर काव्य-कौशल।

(१) भाषा—इन्होंने समस्त रचना त्रजभाषा में ही की है। इनकी रचना में भी, गोसाईजी के मानस की भाँति, बहुत सा ग्रंश चेपक का ज्या गया है जिससे भाषा का रूप संदिग्ध सा हो जाता है। कहीं कहीं फारसी के भी शब्द एवं पद मिलते हैं। बोलचाल की व्रजभाषा के। उठाकर इन्होंने अपने प्रतिभा-कौराल से उसे सरस, भाव-पूर्ण, मृदु और मधुर करते हुए, साहित्योचित रूप में रख दिया है, वह सुव्यवस्थित, प्रौढ़ और परिपक्व हो गई है। यह

श्रवश्य है कि उसमें सुविनिश्चित एकरूपता नहीं है, हाँ उसमें माधुर्य, प्रसाद तथा लालित्यादि गुण पूर्ण रूप से मिलते हैं।

२— रेंाली—सूर ने केवल एक ही शैली में रचना की है, यद्यपि उनके समय में कई प्रकार की रचना-शैलियाँ प्रवर्तित थीं। मुक्तक काव्योचित संगीतमयी पद-शैली ही को इन्होंने अपनाया है। कदाचित् विद्यापित और जयदेवजी का ही यह प्रभाव था। साथ ही इन्हें प्रवन्ध काव्य का लिखना इष्ट भी न था। कूट-काव्य की भी इन्हेंने खूब रचना की है, यह कदाचित् कबीर की देखादेखी ही किया है।

३—भाव—इनकी एकाभिमुखी प्रतिमा ने अपने अनुकूल कृष्ण की जीवनी के केवल वे ही अंश चुने हैं जिनमें वात्सल्य भाव और प्रेम-शृङ्कार की पूरी प्रधानता है। वालकों और प्रेमियों की सभी भावनायें, विचार-धारायें तथा लीलायें बड़ी ही कुशलता से चित्रित की हैं। यह अवश्य है कि जहाँ इन्होंने प्रबन्धात्मक ढङ्क से कथा का वर्णन उठाया है वहाँ इन्हें मुक्तक-रचना के समान सफलता नहीं मिली। मानव-प्रकृति का ऐसा सूच्म चित्रण इन्होंने किया है कि कोई भी किव वैसा नहीं कर सका।

शृङ्गार (संयोग श्रीर वियोग) के चेत्र में सूर श्रद्धितीय ही ठह-रते हैं, श्रुन्य रसों को उन्होंने उठाया ही नहीं। चरित्र-चित्रण भी इनकी रचना में नहीं पाया जाता, क्योंकि जीवन की केवल बाल श्रीर प्रेम-सम्बन्धी लीलाश्रों को ही लेकर मुक्तक शैली से एकांगी जीवन का ही चित्रण करने से इसके लिए कोई श्राधार ही नहीं रहता। यह अवश्य है कि लोक-पत्त की प्रधानता देने से इनके प्रेम श्रीर शृङ्गार में वह पावनता नहीं पाई जाती जो तुलसी-दास के प्रेम श्रीर शृङ्गार में है।

ज्ञान-याग और भिक्त-प्रेम की तुलनात्मक आलोचना करते हुए इन्होंने अपने सम्प्रदाय की परम्परा के अनुकूल भिक्तिप्रेम हो का गुरुतर माना है। यहाँ दार्शनिक भावों का भी अच्छा आभास मिलता है। कहीं कहीं आध्यात्मिक रहस्यमयी बातों का भी संकेत प्राप्त होता है।

8—काव्य-कोशल —इनकी रचना में सत्काव्य के सभी लक्षण अपने पूर्णारूप में चारुता के साथ मिलते हैं। रस, (विशे-पतया शृङ्गार-करुण) भाव, अलंकार, ध्वनि, लक्षणा, व्यञ्जना, गुण (प्रसाद, माधुर्य, लालित्यादि) आदि सभी पूर्ण उत्कर्ष के साथ प्राप्त होते हैं। डिक्त-वैचित्र्य, वाक्चातुरी, रचना-वैचित्र्य, आदि भी वड़ी ही चातुरी-माधुरी के साथ इनकी रचना की चम-त्वृत करते हैं।

प्रभाव—स्रदास के काव्य का यह एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है कि उनके वाद काव्य-त्रेत्र में पद्-शैली का व्यापक प्रचार हो गया और कृष्ण-भिक्त और कृष्ण-काव्य का विस्तार बढ़ ' गया। यहाँ तक कि कृष्ण ही को काव्य का एक विषय दनाकर उन्हीं पर डालते हुए कवि लाग अपनो शृंगारमयी एवं प्रेम-पूर्ण भावावित तथा भावना-मालिका के व्यक्त करने लगे। प्रेम और शृंगार में लैकिक पत्त की ही विशेष प्रधानता कर देने से आगे चलकर किवयों तथा जनता की प्रवृत्ति धार्मिक काव्य में भी प्रगाढ़ प्रेम श्रीर गाढ़े शृंगार (जा कभी कभी श्रश्लील सा भी हो जाता है) की पुट देने की श्रोर भुक गई।

सूर से तुलसीदास भी प्रभावित हुए हैं, उन्होंने भी पद-शैली में रचना की, श्रीर साथ ही वे भी लीला-काव्य एवं मुक्तक-रचना की श्रोर वढ़े। त्रजभाषा तथा उसके काव्य का प्रसार-प्रचार बढ़कर साहित्य में सर्वोच्च श्रासन पर वैठ गया।

धार्मिकता सूर यद्यपि कृष्णापासक ही थे, तथापि वे तुलसी के समान न थे। उन्होंने धार्मिक उपदेश नहीं दिये और न अन्य देवताओं की ही उपासना का संकेत किया। उन्होंने अपने मनोमोहक काव्य से कृष्ण-भक्ति तथा तत्पूर्ण काव्य के लोक में व्यापक अवश्य कर दिया। उन्होंने तुलसी के समान अवदर्शवाद भी नहीं दिखलाया। यद्यपि कुछ स्फुट पदें में उन्होंने राम-कथा भी लिखी है तथापि उस विचार से और उस प्रकार नहीं जिससे तुलसी ने लिखी है। इसमें वे सफल भी वैसे ही हुए हैं जैसे कृष्ण-गीतावली में तुलसीदास।

साहित्य में स्थान—"सूर सूर, तुलसी ससी, उडुगन केशवदास" से स्पष्ट है कि सूर साहित्याकाश में सूर्य के ही समान हैं। वास्तव में यह यदि पूर्णांश में नहीं तो बहुत बड़े अंश में अवश्यमेव ठीक है। सूर के काव्य में मानव-जीवन की अनेक-रूपता के साथ विस्तृत व्याख्या नहीं, केवल एकांगी जीवन का ही विशद चित्रण है, किन्तु वह चित्रण सवींगपूर्ण और अद्वितीय है।

यदि यही देखा जाये ते। वे अपने चेत्र में अकेले ही हैं, हाँ तुलसी-दास जीवन की अनेकरूपता के चित्रण में इनकी अपेचा बहुत वढ़ गये हैं।

वात्सल्य एवं सख्यपूर्ण भिक्त, प्रेम-पूर्ण शृंगार तथा मुक्तक-शैली में वे अपना सानी नहीं रखते। लोक-मांगल्य तथा उपयो-गिता की दृष्टि से तो वे तुलसी से कुछ न्यून से पड़ते हैं, हाँ काव्य-दृष्टि से वे यदि अधिक नहीं तो तुलसी के समान अवश्य ही हैं।

उनके काठ्य का आधार—सूर ने यद्यपि कृष्ण-लीला भागवत से ही ली है, वही एक-मात्र उनका आधार है, तो भी कई स्थलों पर उन्होंने उसमें अपनी कुशल कल्पना से मौलिक रूपान्तर या परिवर्तन भी किये हैं और इस प्रकार अपनी स्वतंत्र सत्ता भी प्रकट की है। कृष्ण की वाल-लीला में चोटी बढ़ना, आदि वातें उनकी ही कल्पना की उपजाई हुई हैं।

नन्द्रास — अष्टलाप में सूरदास के पश्चात् इन्हीं को द्वितीय स्थान दिया गया है। इनकी भी जीवनी निश्चित रूप में नहीं मिलती। इनका किवतां-काल सं० १६२५ के आगे-पीछे माना गया है। ये सूरदास के समकालीन थे। कुछ लोग तो इन्हें तुलसी-दासजी का सगा भाई और कुछ गुरु-भाई ही मानते हैं प्ये कान्यकृष्ण वंशीय सुकुल थे, इनके गुरु शेष सनातन थे। इनका हृद्य बड़ा ही सरस, सद्य और उदार था, ये बड़े ही भावुक, प्रेमी और सौंदर्योपासक थे। कला के भी ये बड़े प्रेमी थे।

इन्होंने श्री विट्ठलनाथ (वल्लभजी के सुपुत्र ) से दीचा ली श्रीर कृष्णभक्त हो श्रप्रछाप के दितीय कवि हुए।

काव्याले।चन नन्ददास की प्रतिभा बहुमुखी श्रीर परम प्रौढ़ थी, श्रापका काव्य भी इसी से बहुत ही उच्चं कोटि का है। उसमें सत्काव्य के समस्त गुण विद्यमान हैं। सूर के समान इन्होंने पद-शैली में रचना न करके साहित्यिक छंदों में ही श्रपना काव्य लिखा है। इनकी भाषा परम प्रौढ़, परिष्कृत श्रीर सुव्यवस्थित हैं, प्रसाद श्रीर माधुर्य गुण तो उसमें कूट कृट कर भरे गये हैं। पदावली बड़ी ही लिलत, सानुप्रासिक श्रीर समलंकृत है, वाक्य-विन्यास गठा हुत्रा, मृदुल श्रीर भावपूर्ण है। श्राप ही के प्रभाव से अजभाषा के साहित्यिक रूप का भुकाव श्रलंकृत काव्य-भाषा की श्रीर हो गया।

श्रापको रचना में काव्य-कला का स्तृत्य कौशल, संगीत का श्रुतिसुखद सौंद्र्य तथा प्रेमी-मानस की श्रनुभूत भाव-भाव-नाश्रों का सजीव चित्रण पाया जाता है। श्रापने श्रपने श्रमर-गीत के द्वारा संगीतात्मक छंद-रचना की एक नवीन शैली चलाई, जिसमें ४ पद रोला छंद के रहते हैं श्रीर अंत में १० मात्राश्रों की एक पंक्ति, जो पूर्वगत पंक्ति की सहायक तथा उसे सुगेयकर होती ह, रहती है।

पुस्तकों — आपने लगभग २६ पुस्तकों रचीं, जिनमें से, १४ ही सुलभ हैं। कुछ खोज से और मिली हैं। इनमें से रासपंचा-ध्यायी (रासलीला-वर्णन) भ्रमरगीत, अनेकार्थ नाममाला, और

श्रनेकार्थमं जरी विशेष प्रसिद्ध हैं। कहते हैं कि श्रापने भागवत का भाषानुवाद भी किया था, जिसे फिर नष्ट कर दिया। श्राप्त के प्रकार (श्रंतिम दे पुस्तकें कोश की ही हैं), टीकाकार ("विज्ञानार्थ प्रकाशिका" संस्कृत-प्रंथ की टीका की थो) तथा गद्य-लेखक भी थे। राजनीति श्रादि श्रन्य विषयों का भी परिचय श्रापने दिया है। अमरगीत का श्रनुकरण कितपय कियों ने किया हैं किन्तु सफलता ऐसी किसी को भी नहीं प्राप्त हो सकी।

सूर श्रीर नन्ददास दो ही किव श्रष्टछाप के मैालिक-मिए हैं रोप किव तो भक्त ही विशेष हैं, हाँ कुछ रचनायें उनकी भी श्रच्छी हैं। श्रस्तु केवल सूदम परिचय ही उनका यहाँ पर्याप्त होगा।

अन्य कांव — परमानन्ददास का स्थान अष्टछाप में तृतीय माना जाता है। ये कान्यकुट्य ब्राह्मण और कन्नौज के निवासी थे। आपने श्रीवल्लभजी से दीचा ली। कहते हैं कि इन्होंने सूर के समान "प्रमानन्दसागर" नामक एक वड़ा प्रंथ रचा था, किन्तु यह अब तक प्राप्त नहीं हुआ। आपकी स्फुट रचनाओं से ज्ञात होता है कि आप एक वड़े ही प्रतिभावान किय थे, रचना आपकी सरस, मधुर, प्रौढ़ और भिक्त-भाव से पूर्ण है, उसमें तल्लीनता का पूरा आभास है। खोज से आपका रचा हुआ "धुवचित्र" तथा दो पुस्तकें "पद" और दानलीला नामो आपकी और मिली हैं।

इनके अतिरिक्त कुँभनदास, कृष्णदास, चतुर्भुजदास, गोविन्दस्वामी और छीतस्वामी भी, अष्टछाप के सुकवि हैं, किन्तु इनकी रचनायें साधारण श्रेणी की हो हैं। भिक्त-भाव तो सभी में पाया जाता है, किन्तु साहित्यिक काव्य-कैशिशल साधारण रूप में ही मिलता है। इनमें से, गोविन्दस्वामी एक प्रसिद्ध संगीतज्ञ तथा तानसेन से भी बढ़कर गायक थे। कुछ की स्फुट रचनाओं के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं प्राप्त होता, कुछ की दो चार छोटी छोटी पुस्तकें ही प्राप्त होती हैं जो विशेष उल्लेखनीय भी नहीं हैं। अस्तु, अब हम अन्य सम्प्रदायों के मुख्य मुख्य सुकवियों का सूच्म उल्लेख यहाँ करते हैं।

राधावल्लभसम्पदायः हितहरिवंश मधुरा-निकटस्थ वाद गाँव के गाँड ब्राह्मण श्रीकेशवदास मिश्र के घर में आपका जन्म सं० १५५९ में हुआ, आपकी माता का नाम तारामती था। स्वप्न में राधाजी ने इन्हें गुरुमंत्र दिया, बस ये राधिकोपासक हो गये। इन्हेंने राधावल्लभ नामक एक स्वतंत्र सम्प्रदाय चलाया जिसमें राधाजी के रानी और श्रीकृष्ण को उनका दास मानते हुए कृष्ण-प्रसाद के लिए राधिका की ही विशेष भिक्त की जाती है। इन पर माधवाचार्य तथा निम्बार्कजी का अच्छा प्रभाव पड़ा था। ये संस्कृत के अच्छे पंडित थे, इन्होंने "राधासुधानिधि" नामक पुस्तक संस्कृत में ही लिखी है।

इ्नका काव्य—हितजो व्रजभाषा में भी बड़ी ही सुन्दर, सरस और मधुर रचना करते थे, सारी रचना राधा-भिक्त-भाव ही से सम्पन्न है। काव्य-कला का कैशिल, भाषा का सौष्ठव और रचना-सौन्दर्य इनके पदों में अच्छा प्राप्त होता है। इनके ८४ पदों का संग्रह "हित-चौरासी" नाम से विख्यात है। इनके प्रोत्साहन से इनके संग्रदाय में कई अच्छे किव हुए, जिनसे हिन्दी की पर्याप्त श्री-वृद्धि हुई। नख-शिख और रास-वर्णन इनका बहुत लित एवं सुन्दर है।

श्रम्य कवि—हितजी के शिष्यों में से विशेष उल्लेख-नीय हैं:—

१—वृन्दावनदास, जिन्होंने हितजी की वंदना पर "हित-सहस्रनामावली" नामक पुस्तक रची। २—हरीरामञ्यास-त्र्योरछा-नरेश श्रीमधुकर शाह के राजगुरु श्रीर संस्कृत के पंडित थे, इन्होंने भी "रासपंचाध्यायी" लिखी, जिसे सूरसागर में लोगों ने मिला दिया है। भिक्त, ज्ञान श्रीर वैराग्य पर श्रापने ख़ूब लिखा है। रचना इनकी सरस, सुन्दर श्रीर काव्य-गुर्ण-सम्पन्न है।

इनके अतिरिक्त हितपरमानन्द, व्रजजीवनदास, ध्रुवदास और सेवकजी भी अच्छे भक्त किव हुए हैं, और उल्लेखनीय भी हैं किन्तु इनकी रचनायं स्फुट रूप में बहुत ही थोड़ी मिलती हैं, तथा साधारण श्रेणी की ही ठहरती हैं। अतः उल्लेखनीय नहीं हैं।

गोंड़ वैष्णव—गदाधर भट्ट—भट्टजी श्रीचैतन्यूजी के शिष्य श्रीर संस्कृत के अच्छे विद्वान् थे। आपने ज्ञजभाषा में बड़ी ही भावा-पन्न, सरस श्रीर उत्कृष्ट रचना की है। आपकी भाषा संस्कृत से प्रभावित होती हुई भी मृदुल, मधुर श्रीर मंजुल है, सामासिक परों की ललित लड़ियाँ श्रीर काञ्य-कौरालपूर्ण कड़ियाँ आपकी रचना मं ख़ूब मिलती हैं। श्रापका रचना-काल सं० १५८० में माना गया है।

इनके श्रतिरिक्त "सूरदास मदनमोहन" जैसे दो-एक किव इस सम्प्रदाय में श्रीर उल्लेखनीय कहे जाते हैं, किन्तु उनके केवल कुछ स्फुट पद ही प्राप्त होते हैं।

सखीसंप्रदाय—इरिदास—प्रथम ते। ये निम्नार्क-मतानुवायी थे, फिर इन्होंने अपना एक अलग संप्रदाय "सखी या टट्टी
संप्रदाय" के नाम से स्थापित किया, जिसमें सखी-भाव से कृष्णोपासना का विधान है। ये बड़े ही प्रसिद्ध संगीतज्ञ और सिद्ध
भक्त थे, तानसेन और अकवर के ये संगीत-गुरु कहे जाते हैं।
आपकी रचना में संगीत का इतना अधिक प्रभाव है कि उससे
उसकी छन्दवत्ता के। भी कुछ चित पहुँची है। फिर भी इनकी
रचना सरस, सुन्दर और भावपूर्ण है। इनके पदों के कई संग्रह
प्राप्त होते हैं।

इनके शिष्यों में से विद्वल विपुल, राजा नागरीदास, नरहरि-दास, लितिकिशोरी श्रीर विहारिनिदास मुख्य श्रीर उल्लेख-नीय हैं। किन्तु इन सबके स्कुट पद हो पाये जाते हैं, जो 'ब्रज-माधुरीसारू 'जैसे संग्रह-ग्रंथों में संगृहीत हैं।

निम्बार्कसम्प्रदाय—श्रीभट्ट, रसखान—इस संप्रदाय में श्रीभट्ट, ध्रुवदास, श्रीर "रसखान" विशेष उल्लेखनीय हैं। इनमें से रसखान का स्थान विशेष ऊँचा ठहरता है। श्रीभट्ट कश्मीर

के प्रसिद्ध विद्वान् केशवजी के शिष्य थे। इनका रचा हुआ "युगुलशतक" नामक १०० मुक्तक पदों की पुस्तक का भक्त-समाज में वहुत आदर होता है। काव्य इनका सरल और साधारण ही है। हाँ तल्लीनता उसमें खूब है।

श्रुवदास—कहते हैं कि ये स्वप्त में श्रीहितहरिवंश के शिष्य हुए थे। आपने छोटी-वड़ी ४० पुस्तकें रचीं, जिनमें से 'भक्तनामावली, (भक्तों का वर्णन) और "वामनवृहत्पुराण" (वामन पुराण का भाषानुवाद) भी है। इनकी रचना में भिक्त और प्रेम के तत्त्व खूब भरे हैं, इन्होंने देहों, चौपाइयों, किवत्तों, सबैयों आदि भिन्न भिन्न छन्दों मं रचना की है। इनका रचना-काल सं० १६६० से १७०० तक माना जाता है।

रसखान—दिल्ली के पठान-सरदार थे, फिर कृष्ण-भक्त होकर श्रोविट्टलनाथ के शिष्य हो गये। ये बड़े ही प्रेमी, सौंदर्यी-पासक ख्रीर सरस थे, भावुकता भो इनमें ख़ूव थी। इनकी प्रतिभा भी वड़ी ही प्रौढ़ ख्रीर तीव्र थी। इनका जन्म, सं० १६१५ में, मरण सं० १६८५ में तथा रचना-काल १६४० के ख्रागे माना गया है।

इनका काव्य—इन्होंने छन्दात्मक (न कि भक्तों की पदा-त्मक) मुक्तक काव्य-शैली से साधारण व्रजभाषा में वड़ी ही सरस और मधुर रचना की है, प्रसाद और माधुर्य इनकी भोषा के विशेष गुर्ण हैं। पद-लालित्य भी इनमें श्रच्छा है। ये "सुजान" नामक किसी स्त्री के प्रेम में लीन थे, इसी से "सुजान रसखान" के नाम से एक सुन्दर पुस्तक रची, इसमें १० तो देहि कुछ सोरठे श्रीर शेष कवित्त श्रीर सवैये हैं जिनमें प्रेम श्रीर भक्ति की धारा उमड़ रही है।

इनकी रचना में अनुभूति-व्यंजना वड़े ही मर्भस्पर्शी रूप में है और प्रेमात्मक भाव-भावनाओं का अच्छा चित्रण पाया जाता है।

इनकी भाषा सीवी-सादी, स्वच्छ, सुव्यवस्थित श्रीर मधुर है उसमें संयुक्तवर्ण श्रीर पेंचीदा वोक्य-विन्यास नहीं, जिससे उसमें मृदुलता श्रीर स्पष्टता ख़ूब है। पदावली श्रलङ्कृत तो नहीं, किन्तु ललित बहुत है।

इनकी दो छोटी छोटी पुस्तकें मिलती हैं (१) प्रेमवाटिका, जिसमें ग्रुद्ध प्रेम के निरूपण में ५२ दोहे हैं श्रीर उक्त (२) सुजान रसखान। हिन्दी के मुसलमान कवियों में इनका स्थान बहुत ऊँचा है।

अव हम भिक्त या धार्मिक काञ्य-काल के स्फुट कवियों में से यहाँ उन प्रमुख कवियों का सूच्म विवेचन देते हैं जो विशेष उल्ले-खनीय हैं।

# श्रन्य भक्त श्रीर स्फुट कवि

प्राह्न श्वन अपनी सरसता, मृदुलता और मञ्जुलता से व्रजनाषा और उसके भिक्त-काव्य ने भिक्त और काव्य के सुधा-रस से समस्त हिन्दी-संसार की संसिक्त कर दिया था। इसके सुकवियों और महाकवियों ने अपनी रचनाओं से भिक्त-काव्य की परम्परा के सुदृढ़ करते हुए हिन्दी-साहित्य के सौन्दर्य्यानन्द-रस से परिष्लावित कर दिया था।

परिवर्तन संसार का एक शाश्वत नियम है—जिस प्रकार समय, समाज श्रीर परिस्थितियों में परिवर्तन होता है उसी प्रकार जनता की विचार-धारा भी वद्लती है श्रीर तद्नुकूल साहित्य या काव्य की प्रगति में भी रूपान्तर हुआ करता है। यह अवश्य है कि किसी भी विचार-धारा श्रीर उसके प्रभाव से प्रकट होनेवाली काव्य-परिपाटी का नितान्त नाश नहीं हो जाता, वह परिवर्तन के प्रभाव से प्रकट होनेवाली नवीन विचार-धारा श्रीर परिपाटी के साथ यदि पूर्णकृप में नहीं तो शिथिल्य के साथ न्यूनाधिक रूप में अवश्य ही चलती रहती है।

भिक्त-काव्य की जिस परम्परा ने सूर श्रीर तुलसी की उत्पन्न करके हिन्दी-साहित्य की श्री-वृद्धि की है वही समयान्तर से कला-काल की श्रलङ्कृत काव्य-परिपाटी के सामने शिथिल होगई श्रीर श्रपने पूर्ववन् वल-वेग के साथ न चल सकी । यद्यपि इसने श्रागे भी चल कर कितपय श्रच्छे भिक्त-काव्यकारों का उद्य श्रवश्य किया, किन्तु, श्रपनी दीन दशा का नाश न कर सकी । इसकी प्रगति में भी रूपान्तर श्रीर परिवर्तन हो गये श्रीर श्रागे चल कर कृष्ण-काव्य भी कला-कौशलपूर्ण तथा किए हो चला ।

राम-काव्य की रचना का कार्य, जो कृष्ण-काव्य के सञ्मुख प्रथम ही दब चुका था और सर्वदिक् निरीच्चक गोस्वामी तुलसीदास की प्रतिभा ने जिसके किसी भी अंश की ऐसा अब्रुता न छोड़ा था कि आगे कोई भी किंव उसे लेकर सत्काव्य की रचना कर सकता, एक प्रकार से विलक्कल ही द्व गया। कुप्ण-काव्य अव प्रधान न गह कर गौण रूप में ही रह गया—उसमें वह पित्रता, स्वाभाविकता और युद्धता न रह गई वरन विलासात्मक लौकिकता की कुछ अश्लीलता वैषयिक शृङ्कार की कुछ कलुषिता और कलाकृत कृत्रिमता आ चली। भगवान कुप्ण काव्य के साधन से हो गये, उन्हीं पर ढाल कर किंवयों ने अपनी भावनाओं तथा अपने भावों का प्रकाशन करना प्रारम्भ कर दिया।

भिक्त-काव्य का प्रचार प्रथम जनता में ही हुआ। कहना चाहिए कि यह जनता और भकों के हृद्यों को ही हार्दिक प्रवृत्ति का ही प्रवाह था। धर्म-रज्ञा के भाव से ही इसका उत्पादन और विकास हुआ था। ''श्रेयः स्वधमी विगुणः'' से ही इसे वल और वेग प्राप्त हुआ। जनता की धार्मिक प्रवृत्ति ने ही इसे प्रोत्साहित किया, कृष्ण-प्रेमानन्द के सुधा-रस ने ही इसे सरस करके भिक्त-भावना के साथ इसका प्रचार कियाथा। इसकी व्यापकता ने हिन्दी (अज-भाषा) और उसके साहित्य की लोकव्यापी कर दिया था, जिसके कारण मुसलमान अधिकारी और राज-दरबार भी इसकी ओर आकृष्ट हो चले थे। मुसलमान किय भी इसमें सहयोग देने लगे थे

श्रकवर के समय ( शान्त-सुख-पूर्ण शासन ) ने विद्वानों के शास्त्रीय पद्धित से उस साहित्यिक कार्य के करने का श्रवसर दिया जो हिन्दी-साहित्य के प्रारम्भ में उदित होकर तत्कालीन देशव्यापी

श्रशान्ति के प्रभाव से दव गया था। श्रकवर श्रपनी नीति-कुशलता तथा उदारता से हिन्दुश्रों की सहानुभूति प्राप्त करके श्रपने साम्राज्य के। मुद्द बनाने के लिए हिन्दू-संस्कृति, हिन्दी-भाषा श्रीर हिन्दी के साहित्य के। श्रपनाने लगे थे। उनका श्रनुकरण दूसरे राजाश्रों ने भी किया, श्रस्तु श्रकवर की सभा श्रीर राजाश्रों के दरवारों में विद्वान साहित्यज्ञ श्रीर कला-कुशल किव श्राने-जाने तथा रहने लगे थे श्रीर काव्य के। कला-पूर्ण करते हुए साहित्य के शास्त्रीय श्रंग (विवेचन) को श्रीर भी बढ़ाने लगे थे।

ऐसे समय में कुछ प्राचीन पद्धतियों का पुनरुद्धार, कुछ नवीन परिपाटियों का नवीदय श्रीर काव्य-कला तथा शास्त्र के विकास का प्रारम्भ होना श्रवश्यम्भावी हो गया। संस्कृत के विद्धान पंडित लोग भी राज-प्रोत्साहन पाकर हिन्दी-साहित्य के चेत्र में श्राने लगे, श्रस्तु श्रव साहित्य के दें। केन्द्र तथा दें। विशेष रूप हो गये। त्रज श्रादि तीर्थस्थानों में तो जनता के लिए भक्त कवि भक्ति-काव्य रचते थे श्रीर राज-द्रवार में राजा वीरवल, कवि गंग श्रीर रहीम खानखाना जैसे व्यक्ति काव्य-कला के। श्राद्शी रूप में लेकर रचनात्मक-कार्य कर रहे थे।

यह स्मरण रखना चाहिए कि काव्य-त्रेत्र में व्रजमाधा का ही व्यापक प्राधान्य-प्रावल्य रहा—काव्य-भाषा के रूप में बही प्रच- लित रही। यह कृष्ण-काव्य का ही प्रभाव था कि अवधी-भाषा, जिसे जायसी ने तो उठाया और गोसाई तुलसीदास ने विकसित करके साहित्यिक रूप दिया था, इसके प्रचार-प्राचुर्य्य के सामने ह. 7

दव सी गई। हाँ, कुछ ऐसे कवियों की त्रजभाषा के जो अवध या उसके समीपवर्ती प्रान्तों के थे, प्रभावित अवश्य करती रही।

भाषा अब सुन्द्र, सरस तथा भावगम्य हो गई थी (क्योंकि कृष्ण-काव्यकारों ने उसका संस्कार एवं परिमार्जन ख़ूब कर दिया था) अब उसमें अलंकृत काव्य के लिए पर्च्यात क्षमता आचुकी थी। हाँ, वह गद्योपयुक्त न थी क्योंकि उसे गद्योचित क्षम दिया ही न गया था—यही कारण है कि उस समय गद्य-रचना का श्रीगणेश तो हुआ और भाषा के सुव्यवस्थित तथा नियम-नियन्त्रित करके निश्चित और संयतक्षम देने और गद्योचित बनाने का प्रयत्न कुछ हुआ किन्तु कुछ ऐसा विशेष कार्य इसका न हो सका जिससे गद्य-साहित्य की भी कुछ रचना होती।

भिक्त-काव्य में कुछ अन्य देवताओं, भक्तवरों और वोर महापुरुषों के महिमा-स्तवन का भी प्रचार काव्य-चेत्र में हुआ है। राधिका के समान अन्य देवियों की भी भिक्त उठाई गई है। गंगा, गौरी, सरस्वती, गणेश और शिव आदि का स्तवन-काव्य भी प्रारम्भ हुआ है। इसके साथ ही विशिष्ट लीला-काव्य (भगवान की किसी विशेष लीला या घटना का वर्णन), पुरुषक्षेत्र स्तवन-काव्य की रचनाएँ भी मुक्तक-रूप में आरम्भ हुई हैं।

नर्दान शैलियाँ—इस काल में कई प्रमुख रचना-शैलियों का विकास हुआ है। संस्कृत की सप्त-शती-शैली की देखकर हिन्दी-सतसई-शैली (फिर इसी के आधार पर बावनी, पचासा और पचीसी आदि की अन्य शैलियाँ भी) चली जिसे कदाचित् गी० तुलसीदास ने ही प्रौढ़ साहित्यिक रूप दिया है और जिसका उप-योग उन्होंने रामात्मक तथा नोतात्मक देाहा-काव्य में किया है। बरवा-शैली को भी कदाचित् गोसाई जी नहीं सबसे प्रथम साहित्यिक रूप दिया है और रहीम जैसे अन्य कवियों ने विक-सित किया है। भिन्न छुन्दात्मक-शैली—जिसके साहित्यिक रूप का उपयोग केशबदासजी ने ही किया है उठाई और चलाई गई। इनके अतिरिक्त अन्य शैलियाँ भी, जो पहले से प्रचलित थी, अब तक न्यूनाधिक रूप में चलती ही रहीं। कला-काल में दोहात्मक-आँर कवित्त-सवैयात्मक शैलियों का विशेष प्रचार हुआ। नीत्यात्मक दोहा-शैली आगे चलकर कुण्डलिया-शैली में रूपान्त-रित हो गई।

स्फुट भक्त-कवि—इस प्रकार भिक्त-काल के अवसान की प्रमुख वातों पर प्रकाश डाल कर अब हम कुछ स्फुट भक्त-किवयों का भी उल्लेख यहाँ करते हैं। हाँ यह भी यहीं कह देना उचित समसते हैं कि भक्त-किव अब पूर्णरूप से परम्परागत भिक्त-काव्य की रचना-परिपाटी के ही अनुकूल काव्य-रचना न करते थे। यह अवश्य था कि वे भगवान को भिक्त का भाव रखते तथा उसकी लीलाओं के आधार पर स्तवनात्मक रचना किया करते थे, जिसमें दीनवंधुता, करुणा, कृपा तथी अक्त-वत्स लता के भावों की ही पूरी प्रधानता रहती थी। साथ ही भगवान के उस साकार (सगुण) रूप को भी लेते थे जिसमें प्रेमाबन्द, सौंदर्य-शृङ्गार तथा लौकिक लीला का ही प्राधान्य था,

जा मर्यादापुरुपोत्तम होता हुआ भक्तों के लिए प्रकट हा मानव-लीला करता है।

निराकारवाद से प्रतिपादित निर्मुण ब्रह्मोपासना-पूर्ण आध्या-रिमक रहस्य-पूर्ण दार्शनिक तत्व-संनिहित काव्य-रचना-शैली नितान्त ही लुप्तप्राय सी हो गई थी, इसी प्रकार सूफी सिद्धान्ता-रमक प्रेमपूर्ण कथा-काव्य की परिपाटी भी दव गई थी। राम-भक्ति के काव्य की प्रगति भी शिथिल हो चुकी थी।

श्रव लीलात्मक तथा चरित्रात्मक खण्ड-काव्य की श्रोर किव लोग चलने लगे थे। श्रकवर ने संस्कृत के प्रंथों का श्रनु-वाद कराना प्रारंभ कर दिया था, कदाचित् उसी को देख कर, श्रीर तुलसीदास तथा नन्ददास जैसे महात्माश्रों से प्रभावित हो संस्कृत के धार्मिक प्रंथों (पुराणादि) के श्रनुवादित करने की श्रोर भी कुछ किवयों का ध्यान जाने लगा था। रीति-प्रंथों की श्रोर भी किव लोग बढ़ रहे थे, श्रीर श्रनुवाद-रूप से कार्य करने लगे थे।

भक्त-कवियों पर अब कुछ-कुछ संत-कवियों का भी प्रभाव पड़ने लगा था। विट्ठल विपुल, सेवकजी (जिन्होंने "बानी" रची) विहारिनिदास (साखी रची) जैसे भक्त कवियों ने साखी श्रीर बानी श्रादि की भी रचनायें की हैं।

जीयन-चरित्र-काव्य की भी रचना का विकास प्रारम्भ हुआ, किन्तु आगे उसे विशेष सफलता नहीं मिली। उसके उस रूप को तो, जिसमें पौराणिक महापुरुषों की जीवनियाँ ली जाती हैं, (यथा धुव, प्रह्लाद, हरिश्चन्द्र आदि) कवियों ने विशेष-अप-

नाया किन्तु उस रूप के। छे। इही सा दिया जिसमें विद्वानों, भक्त-वरों तथा महाकवियों या महात्माओं की जीवनियाँ दी जाती हैं। बावा वेणीमाधवदास ने ही "गोसाईचरित" लिख कर इस ओर सफलता प्राप्त की। इनके जन्म और मरण सं० १६२५ और १६९९ में माने जाते हैं। ये गोस्वामी तुलसीदास के शिष्य थे।

भक्तों की जीवनियों का सूत्रपात कदाचित् श्रीगोकुलनाथ (वल्लभाचार्य के पौत्र श्रीर विट्टलनाथ के सुपुत्र) ने ८४ श्रीर २५२ वैष्णवों की वार्ताश्रों से किया। ये दोनों यंथ त्रजभाषा-गद्य में ही हैं। इन्हीं की देखादेखी नाभादास ने श्रपना "भक्तमाल" (जिसमें ३१६ छप्पयों में २०० भक्तों की सूक्त्म जीवनियाँ हैं) छंदों में लिखा। इसे देखकर फिर संग्रह-ग्रंथों का भी कार्य होने लगा।

स्फुट भक्त-कवियों में से विशेष उल्लेखनीय किव हैं:—लाल-दास, जिन्होंने सं० १५८० में हरिचरित्र श्रीर १५७७ में भागवत-दशमस्कंघ भाषा नामक ग्रंथ श्रवधी भाषा तथा देहा-चौपाई-शैली में रचे।

नरे।त्तपदास—ये प्राम बाडी (जि॰ स्तितापुर) के निवासी थे, श्रौर इन्होंने प्रसिद्ध "सुदामाचिरत्र" नामक चिरिन्तात्मक खंड-काव्य कवित्त-सवैयों में लिखा। इसमें श्रीकृष्ण की कृपा-पूर्ण मैत्री, उदारता (दानशीलता) तथा सुदामा की दीनता का वर्णन बहुत ही रोचक श्रौर भावपूर्ण है। इन्होंने "ध्रुवचरित्र" भी

इसी प्रकार लिखा था प्रन्तु वह श्रव श्रप्राप्त है। श्रापकी रचना श्रौढ़, सरस, भावपूर्ण श्रौर सुन्दर है, भाषा सुव्यवस्थित, परिपक, लित श्रौर प्रसादपूर्ण है।

वनारसीदास—(जन्म सं० १६४३) इन्होंने अपनी जीवनी पर "अर्घ कथानक" नामक एक ६७३ दोहों-चौपाइयों में बड़ा ग्रंथ लिखा। इसके अतिरिक्त और भी कई पुस्तकें लिखीं जो साधा-रण श्रेणी की हैं।

इनके त्रातिरिक्त त्रौर भी कतिपय भक्त-कवि प्रत्येक संप्रदाय में या उनसे त्रालग भी हुए, किन्तु वे यहाँ उल्लेखनीय नहीं।

इस समय के अन्य किवयों में से विशेष उल्लेखनीय वे किव हैं जो अकवरी दरबार या अन्य राज-दरबार में सम्मानित हुए हैं। इनमें भिक्त तो नहीं पाई जाती वरन काव्य-कला की ही प्रधानता मिलती है, यह दरबार तथा वहाँ की कला-प्रियता का ही प्रभाव विशेष है।

### श्रकबरी-दरबार

यह लिखा जा चुका है कि अकवर हिन्दुओं का सहयाग (जिस पर ही उसका साम्राज्य आधारित रह कर सुदृढ़ हो सकता था) प्राप्त करने के लिए हिन्दुओं की संस्कृति, सभ्यता, भाषा, सीहित्य एवं कला आदि के अपना रहा था। उसने हिन्दी-किवयों के भी अपने यहाँ आश्रय दिया और हिन्दी तथा उसके साहित्य के प्रति अनुराग दिखलाते हुए दोनों के प्रोत्साहित भी किया। कला-प्रेमी होकर उसने कला के विकास में भी अच्छा अनुराग दिखलाया। उसकी देखादेखी अन्य नवाबों एवं राजाओं के यहाँ भी हिन्दी श्रीर उसके साहित्य की प्रोत्साहन मिलने लगा। श्रकवर-दरबार के उल्लेखनीय कवियों का सूदम परिचय यहाँ दिया जाता है:—

रहीम वैरमखाँ के लड़के थे। इनका जन्म सं० १६१० में हुआ। अकवर के ये दरवारी और सरदार थे। अरबी और फ़ारसी के ये पूर्ण पंडित थे। इन भाषाओं में इन्होंने एक दीवान और वाक्यात-वावरी लिखे। ये बड़े उदार, दानी और परोपकारी होते हुए सहृद्य और भावुक भी थे। किवयों और विद्वानों का वड़ा आदर करते थे। जहाँगीर ने इन्हें कैंद कर दिया और इनकी जागीर जब्त कर लो थी।

रहीम का काठ्य रहीम हिन्दी और संस्कृत से भी परि-चित थे और देनों भाषाओं में सुन्दर रचना करते थे। रहीम ने अज भाषा और अवधी दोनों में अच्छी रचना की है। बरवा लिखने में तो इन्होंने अवधी (क्योंकि अवधी में हो यह विशेष सफलता से लिखा जाता है—अज-भाषा में नहीं) और अन्य प्रकार की रचना में अज-भाषा का उपयोग किया है। रहीम के सूक्ति-कार कवियों में अच्छा स्थान दिया जाता है; नीति-विषयक काव्य इन्होंने सुन्दर और मार्के का लिखा है। उसमें सांसाधिक अनुभव खूब पाया जाता है। भाषा इनकी सुव्यवस्थित, सरले और गुद्ध है। मुहावरेदार होने से इनके बहुत से देहें लोकोक्तियों के रूप'में भी प्रचलित हो गये हैं। इनके ग्रंथ—देहा-शैली से रहीम ने नीत्यात्मक सतसई लिखी है और इस प्रकार कदाचिन तुलसीदासजी का अनुकरण किया है। देहा-शैली के समान सेारठा-शैली में भी इन्होंने शृङ्गार-सेारठ की रचना की। इनके अतिरिक्त मदनाष्टक, नगर-शोभा और किवत्त-सबैयों में भी इनकी स्फुट-रचना भी पाई जाती है। 'रहिमन-विनेाद' आदि इनकी रचनाओं के कई संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। इनकी मृत्यु सं० १६१२ में हुई।

नाट: — यद्यपि रहीम की रचना मौजूद है तथापि हमें उसके रहीमकृत होने में सन्देह है। सम्भवतः किवयों ने इनके नाम से
ये रचनाएँ की थीं श्रीर इनसे वे ख़ूव पुरस्कृत हुए थे। एक
विदेशीय भाषा, उसकी काव्य-परम्परा एवं संस्कृति श्रादि में
इतनी पदुता प्राप्त करके ऐसी उच्च कोटि की रचना करना
एक विदेशीय के लिए सम्भव नहीं जान पड़ता। श्रन्य प्राचीन
मुसलमान सत्कवियों के विषय में भी हमें इसी प्रकार
सन्देह हो सकता है—या तो वे किसी प्रकार हिन्दू से
मुसलमान हो गये थे (यथा श्रालम) या वे श्रच्छे किव ही
न थे। श्रस्तु यह विषय विचारणीय है।

गंग ऋ वि इनकी जीवनी का ठीक पता नहीं। कहते हैं कि ये ब्रह्म भट्ट और अकबर के दरबार में सम्मान-प्राप्त कुशल किव थे। रहीम से इनकी बड़ी दोस्ती थी। किसी राना या वानव की आज्ञा से ये हाथी के द्वारा मरवा डाले गये थे।

इनकी रचना—ये विविध प्रकार की भाषा में सुन्दर रचना करते थे। कवियों में इनका स्थान ऊँचा माना गया है। दासा ने लिखा है:—

> "तुलसी, गंग देाऊ भये, सुकवियन में सरदार। जिनको कविता में मिली, भाषा विविध प्रकार"॥

इनकी रचना सरस, व्यङ्ग-वित और वाक्-वैचिन्य-पूर्ण है। श्रम्योक्तियाँ चोखी श्रीर अनोखी हैं। विप्रतम्भ श्रङ्गार का अतिशयोक्तिपूर्ण वस्तु व्यङ्ग की ऊहात्मक पद्धित से विशद वर्णन इन्होंने किया है। तत्कालीन समस्त शैलियाँ इनकी रचना में पाई जाती हैं।

इनके अतिरिक्त अकवरी-दरबार में श्रीर भी कतिपय कवि रहते तथा आते-जाते थे, किन्तु वे यहाँ विशेष उल्लेखनीय नहीं।

श्रन्य राज-द्रवार—श्रकवरो राज-द्रवार के समान श्रन्य राज-द्रवारों में भी हिन्दी-काव्य श्रीर किवयों का श्रादर-सत्कार होता था। किव लोग वहाँ रहते श्रीर श्राते-जाते रहते थे। इसका सबसे गहरा प्रभाव भाषा पर पड़ा। भिन्न भिन्न प्रान्तों के किवयों के सम्मेलन तथा पारस्परिक भाव-भाषा के श्रादान-प्रदान से भाषा श्रीर काव्य में विशद्ता, उदारता तथा श्रन्य भाषाश्रों के भांवों एवं पदें। श्रादि को लेकर पचाने की शक्तित बढ़ चली। हाँ प्राधान्य व्रजभाषा का ही रहा। दूसरा प्रभाव यह रहा कि राजा एवं बड़े लोग भी साहित्यिक चेत्र में श्राकर रचना-कार्य्य करने लगे—यही कारण था कि इन लोगों कें। काव्य-रचना सिख- लाने के लिए काव्य-शास्त्र के रीति-प्रन्थों की आवश्यकता पड़ी श्रीर वे रचे जाने लगे। इसके साथ ही रानियों श्रीर बड़े घरों की महिलाश्रों ने भी रचना-कार्य विशेषरूप से प्रारम्भ कर दिया।

वीकानेर, जयपुर, श्रोरङ्घा, ग्वालियर, रीवाँ, श्रीर नरवर-गढ़ श्रादि राज्य विशेष उल्लेखनीय हैं। राजाश्रों में से जो विशेष उल्लेखनीय हैं, ये हैं:—

महाराज पृथ्वीराज—इनका कविता-काल सं० १६१७ के आस-पास माना गया है। आप वड़े ही सहृदय-देशभक्त श्रीर विद्या-व्यसनी थे। आपकी तीन पुस्तकें प्राप्त हैं, आप बीका-नेर-नरेश थे।

राजा इन्द्रजीतिसंह—इन्हीं के यहाँ आचार्य्य केशव और प्रवीग राय थे, ये भी साधारण रचना करते थे। इनका जन्म-संवत् १६३० में और रचना-काल १६५५ में माना गया है।

इनके अतिरिक्त महाराज उदयसिंह (मारवाड़-नरेश), जय-पुर-नरेश मानसिंह, कोटा-नरेश मुकुन्दसिंह भी उल्लेखनीय हैं।

मुसल्मान-किव सुसलमान लोग भी अब हिन्दी की ओर विशेष ध्यान दे रहे थे। कुछ समय पूर्व से ही इन लोगों ने हिन्दी में कार्य करना प्रारम्भ कर दिया था, किन्तु वे लोग प्रायः सूफी-फक़ीर ही होते थे। अब रहीम को देखकर दरवारी मुसलमान भी रचना-चेत्र में आगये—ऐसे मुसलमान कवियों में से वशेष उल्लेखनीय हैं:—

मुवारक — मुवारक (विलयामी) — जन्म-सं० १६४०, श्ररबी फारसी के पंडित श्रीर हिन्दी से परिचित थे। इनकी दो पुस्तकें तिळक-शतक श्रीर श्रलक-शतक प्राप्त होती हैं। इनके स्फुट किवत्त श्रीर सवैया भी कुछ संग्रह-प्रन्थों में मिलते हैं। सुन्दर उत्प्रेचाश्रों से सौ दोहों में इन्होंने श्रांगिक-सौन्दर्प्य भी श्रच्छा लिखा है, फारसी-शैली की श्रत्युक्ति भी इनमें मिलती है। रूपक श्रादि से इन्होंने श्रपनी रचना के श्रच्छा चित्रोपम वनाया है।

इनके अतिरिक्त क़ासिमशाह, फ़ाजिलशाह, फ़हीम (शेख अबुलफ़ज़ल के छेाटे भाई) आदिल शाह आदि भी साधारण केटि के किव हुए हैं।

स्नी-लेखिकायें — हिन्दों के प्रथम काल में (जय-काव्य-काल) समय, समाज की अशान्तिपूर्ण परिस्थितियों के प्रभाव से स्नियों ने साहित्यिक कार्य करने का अवसर न पाया था। भिक्त-काल में उन्हें यह अवसर मिला। स्नियों में धार्मिक विश्वास की अधिकता से भिक्त और प्रेम की मात्रा अधिक पाई जाती है—उनका हृदय पुरुषों की अपेन्ना अधिक सरस ओर कोमल होता है। भिक्त-काव्य के लिए इसी की बड़ी आवश्यकता है। कृष्ण-काव्य की संगीतात्मक-पद-शैली ने कृष्ण-भिक्त और उसके काव्य का प्रचार देश के घर घर में कर दिया था जिससे स्त्रियाँ भी प्रभावित होकर कृष्ण-काव्य की ओर सुक गई थीं।

द्रवारों के कवि-सम्मेलनों ने भी राज-घरों एवं बड़े घरानें। की स्त्रियों को काव्य-रचना के चेत्र, में बढ़ने के लिए प्रोत्साहन दिया। तीर्थ-यात्रात्रों से भी क्षियों में कृष्ण-काव्य का गहरा प्रभाव पड़ा, यही कारण है कि क्षियों के द्वारा भी कृष्ण-काव्य ही विशेष रूप में लिखा गया। शान्त-रसपूर्ण भिक्त और प्रेम ही उनकी प्रकृति के अनुकृत है, शृङ्गार, वीर और वीभत्सादि उनके लिए स्वाभाविक नहीं। हास्य और करुण से उनका सम्बन्ध है अवश्य किन्तु शान्त-रस की अपेचा इनका प्रभाव उन पर कम पड़ता है। माधुर्य्य, माईव आदि गुणों के कारण अजन्मापा इनके लिए विशेष उपयुक्त ठहरती है और इसी लिए इसे इन्होंने अपनाया भी खूब है।

संगीत का प्रभाव यें। तो सभी पर पड़ता है किन्तु विशेष रूप से पड़ता है स्त्रियों पर ही—इसी लिए स्त्रियों ने कृष्ण-काव्य की पद-शैली के विशेष अपनाया है। यह भी कहा जा सकता है कि छन्द:-शास्त्र या पिङ्गल से परिचित होना उस समय स्त्रियों के लिए असाध्य-सा था, इसी लिए साहित्यिक छन्दों में उन्होंने रचना नहीं की। आगे चल कर ऐसी स्त्रियों ने जिनका सम्पर्क किसी रूप में कला-कुशल किव-समाज या पंडितों से था, साधारण, सरल और छोटं-छन्दों में रचनायें की हैं। ज्यों ज्यों स्त्रियों में ज्ञान-वृद्धि होती गई है और ज्यों ज्यों ज्यों ही त्यों स्त्रियाँ भी विविध-छन्दात्मक साहित्यिक रचनाओं के चेत्र में आगे बढ़ती गई हैं।

प्राचीन समय में रानियों तथा वड़े घरों की स्त्रियों ने ही विशेष कार्य किया, अस्तु हम यहाँ कुछ विशेष उल्लेखनीय देवियों का ही सूदम परिचय देते हैं:—

इस काल में हितजो की गंगा श्रौर यमुना नामक दें। चेलियों ने पद-शैली से कुछ रचना की। रानियों में जयपुर की महारानी सेान कुँविर का नाम उल्लेखनीय है। विशेष उल्लेख-नीय नाम हैं प्रवीणराय का, जो श्रोरछा-नरेश के यहाँ वेश्या थी। श्राचार्य्य केशवदास ने किविप्रया इसी के लिए बनाई थी। इसका चरित्र शुद्ध, हृदय सरस श्रौर बुद्धि तीत्र थी।

मुसलमान स्त्रियों में से ताज का नाम उल्लेखनीय है। इसने कृष्ण-काव्य की साधारण रचना की है। भाषा में उर्दू, जो इसके लिए स्वाभाविक थी, मलकती है। इनके अतिरिक्त कल्मापी देवी, रानी रारधरी, केशव-पुत्र-वधू और नवलादेवी के नाम भी उल्लेखनीय हैं।

स्फुट-रचनायं — यह लिखा जा चुका है कि किसी परिपाटों का नितान्त लोप नहीं होता, वह नवीन परिपाटियों के साथ न्यूनाधिक रूपान्तर से चलती ही रहती है। इस विचार से यहाँ रासो आदि प्राचीन-काव्य का भी सूदम उल्लेख किया जाता है।

रासा-रचना—भिक्त-काल में रचे गये रासा में से विशेष उज्जेखनीय हैं:—ब्रह्मराय-कृत श्रीपाल-रासा (सं० १३३०), श्रीर विजयदेव सूर-कृत शीलरासो (सं० १६५७) ही।

गद्य-रचना—इस काल में अजभाषा के गद्य का भी श्रीगणेश होता है। विद्वलनाथ ने राधाकृष्ण-विहारात्मक ५२ पृष्ठ का श्रृङ्गार-रस-मंडन श्रीर उनके सुपुत्र गोकुळनाथ ने ८४ श्रीर २५२ वैष्णवों की वार्ताएँ लिखकर अजभाषा-गद्य की श्रीर भी लेखकों का ध्यान आकर्षित किया। महात्मा गोरखनाथ ने भी ऐसा ही किया था। नन्ददास ने नासकेत पुराण का अजभाषा में अनुवाद किया था।

श्रकबरी-दरवार में भी गद्य-शैली उठी श्रीर गंग भट्ट ने सं० १६२० में खड़ी वोली की पुट देते हुए 'चन्द' छन्द वर्णन की महिमा तथा जटमल 'ने' गोरा श्रीर वादल की कथा खड़ी वोली को प्रधा-नता देते हुए सं० १६८० में लिखी। इसमें कारक श्रादि के रूप ते। खड़ी वोली से श्रीर क्रियाओं के अजभाषा से प्रभावित हैं।

रीति-ग्रन्थ यह कहा जा चुका है कि दरवारों में हिन्दी-काव्य और हिन्दी-किवयों का सम्मान हो चला था, जिससे लोग हिन्दी में किवता लिखने की ओर प्रयत्नशील होने लगे थे। राजाओं ने भी यह कार्य प्रारम्भ कर दिया। भाषा भी परिपक होती हुई कला-पूर्ण काव्य के उपयुक्त हो चुकी थी। समय और समाज की रुचि भी इसी लिए काव्य-कला की ओर मुक गई थी, अतएव काव्य-शास्त्र एवं तत्सम्बन्धी रीति-प्रन्थों की रचना अनि-वार्क्य हुई। इस रचना का श्रीगणेश यद्यपि हिन्दी-साहित्य के जन्म-काल में ही पुष्य किव के द्वारा किया गया था किन्तु देश-काल की अभिरुचि और तत्रभावजन्य रचना-प्रगति ने रीवि-प्रंथों की परम्परा को सर्वथा द्वा दिया। भिक्त-काल के अवसान में अलङ्कार के विषय पर कई किवयों ने छोटी छोटी पुस्तकें लिखीं जिनमें से गोप-छत रामालंकार, करनेस बन्दीजन-छत करुणा-भरण और गोपा-छत अलङ्कार-चिन्द्रका उल्लेखनीय हैं। खेद है कि ये पुस्तकें अब अप्राप्य हैं। हाँ छपाराम-छत हित-तरंगिणी (सं० १५९८) दोहों में लिखी रस-रीति की पुस्तक प्राप्त तथा अवलाकनीय है। संस्कृत के रीति-प्रन्थों की अनु-एदुप-रौली के अनुकरण से दोहों में रीति-प्रंथों का लिखना चला है और यह परिपाटो वरावर चलती रही है।

श्चन्य विषयक रचनायें—इस समय का रचा हुआ कोई पिङ्गल-प्रंथ प्राप्त नहीं होता, यद्यपि यह समय ऐसा था कि इस समय भिन्न भिन्न विषयक रचनाओं की श्रोर लोगों की रुचि बढ़ रही थी। नीति श्रीर नाटकादि विषयों की भी रचनाएँ हुई हैं।

इस समय के नाटकों में से कृष्ण जीवन-कृत करणाभरण (सं० १६५७), श्रीर प्राणचन्द्र-कृत रामायण महानाटक (सं० १६६५) उल्लेखनीय हैं।

उपसंहार — हिन्दी श्रीर उसके साहित्य का ज्यों ज्यों विकास हुआ है त्यों ही त्यों संस्कृत के प्रचार में शिथिलता आती गई है। यह अवश्य है कि काशी ऐसे केन्द्रों की विद्वन्मण्डली में संस्कृत श्रीर उसके साहित्य का प्राधान्य और प्रावल्य रहा है। राज-दरवारों में भी इसे हिन्दी की अपेन्ना विशेष ऊँचा स्थान दिया

जाता था। वस्तुतः हिन्दी-साहित्य संस्कृत पर ही आधारित है। इस काल में अब तकं संस्कृत में रचना-कार्य होता जा रहा था।

मुसलमानों के सम्पर्क से श्रथवा उनके हाथ में पड़कर फारसी से प्रभावित होते हुए हिन्दी ने एक विशेष रूप धारण करना प्रारम्भ कर दिया। मुसलमानों ने इसे श्रपने ढंग से विकसित करके साहित्यिक रूप दिया श्रोर इसमें रचना करने लगे, यही उर्दू नाम से एक स्वतंत्र-भाषा हो गई। इसी के साथ त्रजभाषा श्रीर पंजावी से प्रभावित होते हुए कुछ उर्दू के साँचे में ढल कर सभ्य हिन्दू-समाज की हिन्दी (पश्चिमीय नागरी) खड़ी बोछी के रूप में चल निकली, जिसे साहित्य के चेत्र में बहुत दिनों तक स्थान न मिल सका क्योंकि इधर त्रजभाषा थो श्रीर उधर दिल्ली श्रीर श्रारम्भ होकर दिन्णीय हैदरावाद में उन्नति करके श्रानेवाली उर्दू फैल रही थी।

#### अभ्यास

९—वज में कृष्ण-काष्य का विकास किस प्रकार हुन्ना, श्रीर वज-भाषा को कैसे प्रधानता प्राप्त हुई।

२--- श्रष्टञ्जाप से तुम क्या मतलब समसते हो। इसके सर्वोत्तम दें। कवियों की स्दम-श्राबोचना करो।

<sup>°</sup> ३—परिचय दोः—

(भ्र) रसस्रान (व) हित हरिवंश (स) कृपाराम श्रीर (द) सरोत्तमदास ।

### श्रकवरी-दरवार

- ४—श्रकवरी दरबार के विषय में तुमको यहाँ क्या बतलाया गया है। उस दरवार में जो मुख्य कवि श्रीर लेखक थे उनकी सूक्ष्म श्रालोचना करो।
- ४—भक्ति-काल के श्रवसान पर किन नवीन रचना-शैक्तियों का उदय हुश्रा—उन पर स्पष्टरूप से प्रकाश डाजो।
- ६—स्थी-समाज ने इस काला में कैसा कार्य किया श्रीर क्यों? सतर्क लिखे।
  - ७--नाटक श्रीर गद्य-रचनाश्रों का यहाँ क्या उल्लेख किया गया है ?
  - म- उर्दू और खड़ी बोली के विषय में तुमने यहाँ क्या पढ़ा है ?

### प्रश्न-पच नं०-१

- १--कृष्य-काव्य के विकास पर पूर्ण रूप से प्रकाश डाले।।
- २--- तुलसीदास की रचना-शैली श्रीर भाषा की सतर्क श्रालीचना करें।
- ३—व्रजभाषा क्यों श्रीर किस प्रकार विकसित हुई, उसे काव्य-साहित्य में क्यों प्रधान स्थान मिला ?
- - ४—िकन नवीन-शैलियों का उदय भिक्त-काल में हुआ श्रीर क्यों ?
- ६—कबा-काल के प्रारम्भ के सुख्य कारण क्या थे ? सतर्क विका।

# तृतीय ऋध्याय

### कला-काल

( समय--१७००--१९०० तक )

परिचय—कला-काल से यहाँ तात्पर्य उस काल से है जिसमें हिन्दी-चेत्र में काव्य के। कलापूर्ण किया गया अर्थात् उसमें काव्य के चमत्कृत रूप एवं चातुर्पपूर्ण गुणों के। ध्यान में रख कर रचनायें की गईं श्रीर साथ ही काव्य की कला के नियमोपिनयमों से सम्बन्ध रखनेवाले रीति या लच्चण-प्रंथों को रचना हुई। अलंकार, रस-भावादि विषयक छोटे-बड़े प्रंथ रचे गये श्रीर इसी प्रकार कुछ छंद-रचना-सम्बन्धी पिंगल की पुस्तकें भी वनाई गईं। ध्यान रखना चाहिए कि इन सब प्रंथों या पुस्तकों का आधार संस्कृत-काव्य-शास्त्र ही रहा, उसी के प्रंथों से सहायता लेकर या उसकी ही पुस्तकों का अनुवाद सा करके हिन्दी के कवियों ने हिन्दी में लच्चण-प्रंथों की सृष्टि रची श्रीर एक परम्परा या परिपाटी सी इस प्रकार के प्रंथों की रचना की चला दी।

स्थूल रूप से कह सकते हैं कि यह काल सं० १७०० से सं० १९०० तक रहा। यद्यपि इसका प्रारम्भ, जैसा लिखा जा चुका है, हिन्दी-साहित्य के प्रारम्भ-काल में ही हुआ है, उस समय पुंड ने, जो सबसे प्रथम हिन्दी-किव कहा जाता है, हिन्दी-दोहों में संस्कृत के एक अलंकार-प्रथ का अनुवाद किया था, उसके परचात् दो-एक कवियों ने और भी ऐसा ही कार्य किया, किन्तु वे प्रथ अब हमें उपलब्ध नहीं। अस्तु, कुछ भी निश्चित रूप से इस पर यहाँ नहीं कहा जा सकता।

माध्यमिक या धार्मिक काव्य-काल के अवसान में, हम लिख चुके हैं, दो चार किवयों (गाप, गोपा, करनेस आदि) ने कुछ अलंकार-प्रंथ रचे किन्तु वे भी अप्राप्य से हैं। इस काल में कुपा-राम द्वारा (सं०१५९८) लिखित "हिततरिक्षणी" नामक एक पुस्तक मिलती है, जिसमें देहों में रस-रीति का निरूपण किया गया है। किन्तु यदि वास्तव में देखा जाय तो कला-काल और उसकी रीति-प्रंथ-रचना की परम्परा का प्रारम्भ यथार्थ रूप से महाकिव केशवदास के ही समय से होता है, हाँ रीति-प्रंथों की अविरत्त धारा का प्रारम्भ उनके लगभग ५० वर्षों के बाद पं० चिन्तामणि त्रिपाठी के ही समय से माना जा सकता है। अस्तु हम प्रथम इसके प्रारम्भिक रूप का दिखला कर इसके विकल्ता रूप का विवचन करना उचित समभते हैं। हाँ इन सबके पूर्व हम यहाँ प्रथम राजनैतिक, धार्मिक आदि दशाओं का सूदम परिचय भी देकर अपने विषय को सुवोध भी बना देना चाहते हैं।

राजनैतिक दशा—इस काल में हिन्दी-भाषी देश की दशा शान्तिमय ही सी रही, कोई विशेष राजनैतिक गड़बड़ी नहीं हुई। क्रॅगरेज़ श्रीर श्रन्य पाश्चात्य देशीय यहाँ श्राये, श्रीर व्यापार करने लगे, किन्तु उन लोगों के केन्द्र कलकत्ता, वाम्बे, मद्रास श्रादि में थे, जो हमारे हिन्दी-प्रान्त से वहुत दूर हैं, अस्तु इन लोगों का प्रभाव इस समय हिन्दी-जनता पर कुछ भी न पड़ा।

श्रीरंगज्ञेव के समय में कुछ गड़वड़ी फैलो, उसके दुर्व्यवहारों से हिन्दू-जनता त्रस्त हुई, जिससे पंजाव में सिक्ख श्रीर दक्षिण में मरहठे लोग उठ चले, श्रीर कुछ लड़ाइयाँ भी हो चलीं, फलतः कुळ वीरकाव्य भी उठा, किन्तु ये सव गड़वड़ियाँ ऋल्पकालीन ही रहीं तथा ऐसी न हुईं कि हिन्दी-चेत्र पर ऋपना कुछ विशेप प्रभाव डाल सकतीं। जनता चूँकि राजनैतिक वातों से प्रथम ही से वहुत दूर रहती थी इससे उस पर उसको कुछ विशेष प्रभाव भी न पड़ता था। श्रीरंगजेव हिन्दी श्रीर हिन्दुत्रों से कुछ विद्वेष सा रखता था, ऋस्तु ऋकवर के समान उसके दरवार में हिन्दी-काव्य-साहित्य की चर्चा न थी, हिन्दी के किव भी वहुत कम, यदि विल-कुल ही नहीं, स्राते-जाते थे । हाँ स्रन्य राज-द्रवारों में वे विशेष रूप से आते-जाते या रहते थे। राज-द्रवारों में कवियों के सम्मान प्राप्त करने के कारण लोगों में काव्य-कला के सीखने का उत्साह उत्पन्न हो गया था। इसी उत्साह ने काव्य-कला-सम्बन्धी रीति-ग्रंथों की परम्परा के प्रवत्तता के साथ प्रगतिशील किया है।

धार्मिक दशा-धार्मिक भिन्त-काव्य से हिन्दू-धर्म की महत्ता श्रीर सत्ता सुदृढ़ रूप से चिरकाल के लिए स्थापित हो गई थी श्रीर यहाँ तक उसे प्रबलता मिल गई थी कि श्रीरंगजेब की कुटिल कट्टरता भी उसके। चति न पहुँचा सकी। मुसलमानों ने यद्यपि पीर, गाजी आदि की पूजा का विधान चला दिया था और उसका कुछ प्रभाव हिन्दुओं पर भी पड़ रहा था किन्तु केवल अपिठत और निम्न-श्रेणी के ही मनुष्यों पर। भिक्त-काल में प्रचलित होनेवाली हनुमान आदि विविध देवोपासन-पद्धति ने इसे न वढ़ने दिया।

धार्मिक काल में प्रकट होनेवाले भिन्न भिन्न सम्प्रदाय श्रीर पन्थ श्रव भी चल रहे थे जिनमें व्यक्तित्व की ही विशेष प्रधानता थी। साधारण जनता भक्ति-भाव के रस-स्रोत में ही निमग्न थी, पंडित-मंडलों में दार्शनिक ज्ञानात्मक मत या धर्म प्रधानता रखता था।

विचार-धारा—भिक्त-काल की प्रायः सभी भावनाएँ इस काल में भी प्रगतिशील रहीं और कुछ का तो साधारणतया न्यूना-धिक रूप से विकास भी हुद्या। श्रंगार रसात्मक भिक्त-काव्य ने समाज को श्रंगाररस की ओर विशेष भुका दिया था। कृष्ण की लौकिक लीलाओं के सरस वर्णन से श्रंगारात्मक काव्य में लौकिकतामयी वैषयिकता की विशेष पुट आ गई थी और इसी लिए नायक-नायिका-भेद और श्रंगार, आलम्बन और उद्दीपन विभाव-सम्बन्धी ऋतु-वर्णन की परिपाटी भी बढ़ रही थी। द्रवारों की विनास-प्रियता से श्रंगार-रस कुछ अश्लीलता की ओर भी भुकने लगा था जिससे चारित्रिक पवित्रता के कुछ चृति पहुँचने लगी थी।

कारसी भाषा, जो राज-भाषा थी श्रीर जिसकी शिक्ता टोडर-मल के समय से श्रांवश्यक कर दी गई थी, हिन्दू-जनता के। प्रभावित कर रही थी। यद्यपि श्रव उसमें विशेष शिक्त मुग़ल-राज्य के शैथिल्य के कारण न रह गई थी फिर भी उसके साहित्य काप्रभाव पठित समाज पर ख़ूव पड़ा था श्रीर उच्च श्रेणी का सभ्य समाज उसकी श्रोर विशेष मुक रहा था। श्रस्तु उसकी श्रोर से हिन्दू-जनता की रुचि के। हटाकर मातृभाषा हिन्दी श्रीर उसके साहित्य की श्रोर मुकाने के लिए श्रव काव्य-कला के। विकासित श्रीर प्रकाशित करने की श्रनिवार्य श्रावश्यकता हुई।

संस्कृत की दशा भी श्रीरङ्गजेव के समय से ज्ञीए हो चली थी श्रीर वह बढ़ती हुई हिन्दी श्रीर फारसी (फारसी-प्रभावित उर्दू जो श्रव स्वतंत्र भाषा होकर अपना प्रथक् साहित्य वनाती हुई हिन्दू-कवियों को भी शायर वना कर अपनी श्रोर खींच रही थी) के सामने मृत-प्राय सी हो रही थी। श्रस्तु उसके साहित्यागार से वचे हुए रत्नों को लेकर हिन्दी-साहित्य में रिच्चत कर रखना आवश्यक हुआ। ऐसा करने से संस्कृत का महत्त्व लोगों की स्मृति में बना रहा श्रीर हिन्दी का सुन्दर साहित्य-सद्म सज भी गया।

इसी समय से काव्य-रचना के सीखने की एक व्यवस्थित पद्धित सी चल पड़ी श्रीर उर्दू की गुरु-शिष्य-परम्परा के समान बहुर्त समय तक चलती रही। केशव श्रीर मितराम जैसे काव्या-चार्यों के पास शिष्यों का काव्य-कला सीखना इसका प्रमाण है। इस व्यवस्था ने भी रीति-प्रन्थों की परम्परा के। पर्याप्त प्रत्रलता दी। भिक्त-काल में चूँिक काव्य-रचना विरक्त भक्तों के हाथ से ही होती रही इसिलए गुरु-शिष्य-सम्बन्धी ऐसी परम्परा न चल सकी। उनमें गुरु-शिष्य-परम्परा थी तो किन्तु वह भिक्त या सम्प्र-दाय-सम्बन्धिनी थी। भक्त लोग कि तो थे किन्तु आचार्य न थे श्रीर न वे गुरुवत् अपने शिष्यों को काव्य-कला की शिक्ता देकर अपने आनन्द में बाधा ही डालना चाहते थे। अस्तु काव्य-कला का शिक्तण-कार्य इसी समय के लिए पड़ा रहा।

इस समय के कुछ प्रधान आचार्यों ने कतिपय नवीन छन्दों का विकास तो किया किन्तु किन्कार्य में लगे रहने के कारण कदा-चित् वे छन्दः-शास्त्र के रीति-प्रन्थों की रचना का कार्य्य विशेषरूप से न कर सके। किन्त आदि कुछ ही वर्णिक छन्दों का छोड़ कर हिन्दी में प्रायः मात्रिक छन्दों का ही विशेष प्रचार रहा।

गोस्वामी तुलसीदास के पश्चात् राम-काव्य की रचना का कार्य वहुत ही शिथिल हो गया था। उनकी रामायण इतनी सर्वाङ्गपूर्ण श्रोर रुचिकर बनी कि फिर दूसरे किव को रामकाव्य के लिखने का साहस ही न हुआ। श्राचार्य केशव ने ही केवल रामचिन्द्रका लिख कर रामकाव्य की पिवत्र रचना को काव्यक्ला से सुसज्जित करके आगे चलाने का उद्योग किया किन्तु काव्य-कलापूर्ण रचना को प्रचलित करने में ही वे विशेष सफल हो सके श्रीर राम-काव्य की रचना को प्रचलित करने में नहीं।

श्रव शृङ्गार-कान्य के दो मुख्य मार्ग हो गये थे, प्रथम तो वह जिसके श्राधार में राधा श्रीर कृष्ण रहते थे श्रीर जिसमें किव इन्हें नायक श्रीर नायिका मान कर अपने प्रेमोद्वेग-जन्य हार्दिक भावों के। प्रकाशित करते हुए लौकिक विषय-वासनापूर्ण श्रुङ्गार के। प्रधानता देते थे। दूसरा मार्ग यह था कि किव एक कल्पित नायक श्रीर नायिका के। लेकर भोग-विलास-सम्बन्धी लौकिक प्रेम-लीलाओं की भाव-भावनाओं के। व्यक्त करता है। इसमें कहीं कहीं अश्लीलता भी आ जातो है। इन दोनों के साथ एक मार्ग यह भी चल पड़ा जिसमें श्रुङ्गार के आलम्बन के। न लेकर उद्दीपन विभाव के। ही काव्य-रचना के आधार के रूप में लिया जाता है और श्रुङ्गार-रसोद्दीपक पदार्थी, समयों श्रीर दशाओं आदि का सुन्दर भाषा में कल्पना-कौतुक श्रीर काव्य-कौशल के साथ चित्रण किया जाता है श्रीर यह भी ध्यान में रक्खा जाता है कि इस प्रकार से रचे हुए मुक्तक काव्य का उपयोग काव्य-शास्त्र के रीति-प्रन्थों में भी उदाहरण के रूप किया जा सके।

रचना-केन्द्र—काव्य-रचना की ग्रीर श्रव सुपिठत सभ्य लोग भी श्राक्टट हो चले थे। राज-दरवारों में भी इसका प्रवेश हो गया था। भक्त किवयों के ही समाज में श्रव यह सीमित न रह गया था। श्रस्तु श्रव रचना के केन्द्र राज-दरवारों तथा पंडितों के यहाँ हो गये थे। चूँकि पश्चिमीय प्रान्त में राज्य विशेष थे इसिलए रचना-कार्य वहीं विशेष होता था। पूरव में लखनऊ श्रादि के नवाब उर्दू-साहित्य को ही विशेषता देते थे। बनारस में श्रव भी संस्कृत की ही प्रधानता श्रीर प्रचु-रता थी।

व्यापकता—एक राज्य से दूसरे राज्य में किवयों के आते-जाने से हिन्दी-भाषा श्रीर उसके साहित्य का विस्तार हो चला था और उनकी व्यापकता भी बढ़ने लगी थी। भिन्न भिन्न प्रान्तों की भाषाओं तथा संस्कृतियों से वे प्रभावित हो चले थे। कान्य-कुच्ज ब्राह्मणों के कारण वंगाल और महाराष्ट्र जैसे दूरस्थ प्रान्तों में भी हिन्दी श्रीर उसके साहित्य का प्रचार हो चला था%।

## रचना-शैलियाँ श्रीर भाषा

ह ज्ञात ही हो चुका होगा कि अब तक हिन्दी के तीन क्रंपों का विकास हो चुका था। एक ज्ञार तो अबधी भाषा जायसी और तुलसी के द्वारा उठाई जाकर साहित्य-चेत्र में प्रचलित हो रही थी, दूसरी ओर बज की बजभाषा सूर और नन्दरास आदि के द्वारा परिष्कृत की जाकर साहित्य-चेत्र में एक सर्वमान्य और व्यापक काव्य-भाषा होकर फैल रही थी और यहाँ तक प्रधानता प्राप्त कर चुकी थी कि इसके सामने अबधी भाषा दब सी गई थी। एक दूसरी ओर पंजाब के पूर्वीय जिलों की वोली उठकर ब्रजभाषा के आधार पर दिल्ली और उसके आस-पास के स्थानों में मुसलमानों और उनके सम्पर्क में रहनेवाले हिन्दू नागरिकों के द्वारा हिन्दी को एक विशेष शाखा हो चलाई और

अ डाक्टर सुनीतकुमार चटर्जी ने भी यही विचार श्रपने एक व्याख्यान में, जिसे उन्होंने हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के कलकत्तावाले वार्षिके श्रधिवेशन में दिया है, प्रकट किया है।

फैलाई जा रही थी। यही हैदराबाद में जाकर उर्दू के रूप में तैयार होकर एक स्वतंन्त्र भाषा बन गई थी और फारसी से पूर्ण-तया प्रभावित थी। इसी के साथ हिन्दी की एक दूसरी शाखा भी संस्कृत तथा उसके तद्भव एवं देशज रूपों से प्रभावित होकर खड़ी-वोली के रूप में उदित हो चली थी। इस काल में यद्यपि यह सब भाषाएँ थीं, किन्तु साहित्यिक काव्य-चेत्र में प्रधानता और व्यापकता प्राप्त थी बजभाषा को ही। हाँ मुसलमान लोग और उसके साहित्य की शी-वृद्धि कर रहे थे। अन्य किव-जन बज-भाषा में ही रचना करते थे। हाँ उसमें अपनी प्रान्तीयता की पुट अवश्य लगा देते थे।

भाषा का रूप—काव्य-भाषा होते हुए भी सर्वमान्य त्रज-भाषा पूर्णरूप से व्याकरणानुसार सुव्यवस्थित श्रीर नियम-नियन्त्रित होकर साहित्यिक एकरूपता के साथ निश्चित होकर स्थिर न हो सकी थी। विहारी, श्रीर घनानन्द जैसे कुछ कवियों ने इसे निश्चित रूप देने का प्रयक्ष किया तो श्रवश्य था किन्तु, विशेष सफलता के साथ नहीं।

भाषा में प्रान्तीयता की पुट श्रीर बहुरूपता मौजूद थो। कियाश्रों के रूप निश्चित न थे, यथा दीन्ह, दीन्ह्यो, दीनों, दियो श्रादि। इस समय भाषा का कोई सुन्दर व्याकरण भी न तैयार किया गया था। कुछ श्राचार्यों ने संस्कृत से शब्दों को लेकर कुछ निश्चित नियमों के श्राधार पर उन्हें तद्भव श्रीर देशज क्रपों में

रखने की व्यवस्था तो की थी, किन्तु उन नियमों के पुस्तकांकित न होने से दूसरे किवगण अन्य अनुकरण करते हुए अनियमित रूप से शब्द गढ़ते और उन्हें तोड़-मरोड़ कर विक्रत रूपों में प्रयुक्त करते रहे, जिससे शब्दों के रूप भी स्थिर न हो सके और भाषा की जिटलता, अस्थिरता और अस्पष्टता के देष भी न हटे। वाक्य-विन्यास भी अनिश्चित और गड़वड़ हो रहा। भिन्न-भिन्न भाषाओं के सम्पर्क और सम्मेलन से भी भाषा में शुद्धता न रह पाई। भाषा-विकास के लिए यद्यपि यह अच्छा है और इससे भाषा विस्तृत और व्यापक होती भी है किन्तु उसकी शुद्ध साहित्यिक एकरूपता के धक्का भी इससे पहुँचता है। भाषा का विकास इसी लिए एक सर्वमान्य स्थिर विधान के आधार पर होना चाहिए और अन्य किवयों या लेखकों के। उससे परिचित कराने के लिए उसका एक सुन्दर और निश्चित व्याकरण भी होना चाहिए।

कारण — भाषा के संस्कार के न होने का कारण इस समय प्रधानतया यही था कि यह काल साहित्य-रचना का काल था। आवश्यकता यह थी कि हिन्दी में अनियंत्रित और सदेाष काव्य-रचना, जैसी कबीर आदि सन्तों के द्वारा की जा रही थी और जिससे हिन्दी-काव्य-साहित्य तथा उसके रचयिता विद्वानों की दृष्टि में गिर रहे थे, दूर की जाय।

इसके लिए काव्य-शास्त्र श्रीर पिंगल के रीति-प्रन्थों की रचना करना श्रीर उनसे नवोदित तथा श्रियम कवियों की परि-चित कराके सत्काव्य की रचना के लिए तैयार करना श्रानिवार्य ठहरा। इसी लिए प्रायः सभी किव रीति-प्रन्थों की ही रचना में लग गये और भाषा के सुधार-कार्य के आगे के लिए छोड़ बैठे। निष्कर्प यह है कि इस काल में प्राधान्य तो रहा व्रज-भाषा का ही किन्तु उसमें भिन्न भिन्न प्रान्तों की वोलियों के प्रभाव से कई प्रकार के रूप-रूपान्तर हो गये। द्रवारी किवयों के कारण इस पर कारसी और उर्दू का भी गहरा प्रभाव पड़ा। रीति-प्रन्थों की रचना विशेषतः अवध प्रान्त में ही हुई, अस्तु अवधी की ही पर्याप्त पुट उसमें लग गई।

रचना-शैलियाँ — इस काल में भिक्त-काल की प्रायः सभी रचना-शैलियों से काव्य-रचना होती रही तथापि प्रधानता रही मुक्तक काव्योचित किचत्त-सवैयावाली शैकी की ही। इसका मुख्य कारण यही जान पड़ता है कि इस समय में शृंगार श्रीर वीर रसों के ही मुक्तक-काव्य का विशेष प्रचार हुआ। सवैया ती शृंगार के लिए श्रीर किवत्त शृंगार श्रीर वीर दोनों रसों के लिए बहुत उपयुक्त ठहरता है। प्रवन्ध-काव्य में शिथिलता आने के कारण दोहा-चौपाईवाली शैली भो शिथिल हो गई। वह मुक्तक काव्य श्रीर उसकी शैली के सामने न ठहर सकी। केशव ने विविध छुन्दात्मक शैली का उपयोग प्रवन्ध-काव्य में करके नवीनता तो पैदा की, किन्तु कष्ट-साध्य होने के कारण इस शैलों का न्यार न हो सका। नीति-काव्य के चेत्र में दोहात्मक सतसई-शैठी पहले तो ज्यों की त्यों ही रही फिर गिरिधर कविराय ने उसे कुण्डिलिया शैली में स्पान्तरित कर दिया।

कृष्ण-काव्य की पंदःशैली द्व गई श्रीर उसके स्थान पर किवत्त-सवैयावाली शैली ही प्रचलित हो गई। राम-काव्य में भी इसी शैली का उपयोग किया गया। तुलसीदास ने ही किवता-वली के द्वारा इसका श्रीगिएश कर दिया था। रीति-प्रन्थों में भी दोहा-शैली श्रीर किवत्त-सवैयावाली शैलियाँ प्रधान रहीं।

#### अभ्यास

- ?—इला-काल में राजनैतिक श्रीर धार्मिक दशाश्रों का क्या श्रीर कैसा उल्लेख यहाँ किया गया है ?
- २—इस काल में भाषा की क्या दशा रही ? स्पष्टरूप से समकाश्रो।
- ३---जनता की रुचि श्रीर, विचार-धारा के विषय में यहाँ क्या कहा गया है ? श्राबोचनात्मक ढंग से बिखो।
- ४—इस काल की श्रमुख रचना-शैक्तियों पर प्रकाश डालते हुए स्पष्ट रूप से अपने विचार प्रकट करो।
- १—रीति-प्रन्थों की ही रचना इस समय क्यों विशेष रूप से हुई ? सतर्क बिखो।
- ६—व्रजमाण के। एकरूपता क्यों न प्राप्त है। सकी ? सप्रमाण श्रीर सतर्क लिखो।
- ७---देश की राजनैतिक श्रीर धार्मिक परिस्थितियाँ केसी रहीं, उनका क्या प्रभाव हिन्दी-साहित्य पर पहा ?
- =-राज-दरवारों में हिन्दी-साहित्य का कैसा प्रचार रहा, किन असुख राजार्थों ने कैसा रचना-कार्य किया ?
  - ६-इस काल में भाषा की क्या दशा रही ? सतर्क लिखो।

## रीति-यन्थ श्रीर कवि

के लिए संस्कृत-साहित्य का सुदृढ़ और सच्चा आधार तथा उसकी सामग्री प्रथम ही से उपिथत थी। हिन्दी के कलाकार कवियों और आचार्यी की उसी के द्वारा अपने साहित्य-मन्दिर का निर्माण करना था।

संस्कृत में काव्य-शास्त्र की रचना तर्कात्मक व्याख्या श्रीर विवेचना के साथ साङ्गोपाङ्ग रूप में की जा चुकी थी श्रीर संस्कृत की इस गिरी हुई दशा में भी उसके कुछ विद्वान रचना-कार्य करते जा रहे थे, किन्तु श्रव उस बल-वेग के साथ नहीं।

हिन्दी-काव्य-शास्त्र के रीति-प्रन्थां की रचना का उदय पुष्य या पुंड किव से माना जा सकता है। उसके पश्चात् दो तीन आदमियों का और उल्लेख मिलता है किन्तु उनके प्रन्थ अब नहीं प्राप्त होते जिससे उनके विषय में कुछ विशेष नहीं कहा जा सकता। समय और समाज की परिश्चितियों के प्रभाव से काव्य-शास्त्र की रचना का कार्य लगभग तीन या चार शताब्दियों तक श्वरित ही रहा, और भिक्त-काल के अवसान में ही फिर से प्रारम्भ हुआ। रीति-यन्थों का प्रारम्भं वास्तव में श्राचार्य केशव के समय से ही कहा जाना चाहिए क्योंकि उन्होंने ही किव-प्रिया श्रीर रिसक- प्रिया नाम की दें। पुस्तकें इस विषय पर सुन्दर रूप में लिखी हैं जो श्रव तक उपलब्ध हैं। किव-प्रिया केशव मिश्र के श्रलंकार- शेखर पर श्राधारित है।

केशव के लगभग ५० वर्षों के उपरान्त से ही रीति-अन्थों की परम्परा अविरल रूप से चलती है और लगभग दें। शताब्दियों तक चली जाती है। समय के इस व्यवधान से केशव के द्वारा उठाई गई काव्य-शास्त्र की रचना-पद्धति अन्य रीति-अन्थकारों की पद्धति से पृथक् हो गई है, क्योंकि इतने समय में बहुत कुछ परिवर्तन हो चुका था। इसलिए रीति-अन्थों की परम्परा का श्रारम्भ चिन्तामिण त्रिपाठी से माना गया है यद्यपि ऐसा मानना युक्ति-संगत नहीं।

हिन्दों के चेत्र में संस्कृत की भाँति किव और आचार्य दें। श्रेशियाँ पृथक् पृथक् नहीं रहीं वरन् हिन्दी में किव ही आचार्य और आचार्य ही किव होते रहे और देनों के भेद का अभाव सा ही रहा। प्रायः हिन्दी के किव अपने रीति-प्रन्थों में अपने काव्य-कौशल के दिखाने का ही मुख्य उद्देश्य रखते थे और काव्य-शास्त्र के सिद्धान्तों की सूच्म तथा तर्कात्मक विवेचनालाचना की ओर न जाते थे, क्योंकि प्रायः उनमें आचार्यत्व का अभाव सा रहता था। यही कारण है कि हिन्दी के रीति-प्रन्थों में साङ्गोपाङ्ग तार्किक विवेचन के मौलिक रूप का अभाव है। भिन्न भिन्न सिद्धान्तों

का खंडन-मंडन भी नहीं है। गद्य की श्रविद्यमांनता भी इसका एक कारण है। कवियों में श्राचार्यत्व के न होने के कारण उनके रीति-प्रन्थ प्रायः भ्रमात्मक श्रार त्रुटिमय से हैं। वहुत ही कम प्रन्थ द्युद्ध श्रीर पूर्ण ठहरते हैं।

रीति-ग्रन्थकारों का श्रेणी-विभाग—रीति-ग्रन्थकारों की श्रेणियाँ कई प्रकार से बनाई जा सकती हैं। केशबदास जैसे विद्वानों को श्राचार्य श्रेणी में, मितराम, जसवन्तसिंह श्रीर भूषण जैसे किवयों का श्रानुवादक श्रेणों में श्रीर हुलह, गाविन्द श्रादि की साधारण श्रेणी में रख सकते हैं।

काव्याङ्ग-विवेचन के विचार से चिन्तामिए, दास, लिछराम चादि को सर्वाङ्क काव्य-शास्त्रकार; मितराम, भूषण, दूलह, जसवन्तिसिंह चादि का स्रलंकार-लेखक; देव, पद्माकर चादि का रस तथा नायिका-भेद-लेखक कह सकते हैं।

रचना-शैलियाँ—चन्द्रालोक या कुवलयानन्द का अनुवाद श्रीर अनुकरण करते हुए लच्चण श्रीर उदाहरण दोनों को देहों में (एक ही साथ या अलग-अलग) रक्खा गया है इसी देहा-शैली का विशेष उपयोग किया गया है। राजा जसवन्ति-सिंह आदि इसके प्रवर्तक एवं विकासक हैं। दूसरी छन्द-शैली है जिसके अनुसार लच्चण तो देहों में श्रीर उदाहरण अन्य छन्दों में दिये गये हैं। मितराम, भूषण आदि इसके विकासक हैं। लच्चण श्रीर उदाहरण दोनों को किवत्तों में देकर दूलह आदि ने तीसरी शैली चलाई है।

नाट—लज्ञण ने। म्बन्यचित छन्दों में श्रीर उदाहरण श्रन्य-कृत छन्दों में देनेबाल कुछ लेखकों के। हम उन लेखकों से श्रलग कर सकते हैं जिन्होंने लज्ञण श्रीन उदाहरण दोनों ही स्वरचित रक्ते हैं। इसी केटि के लेखक विशेष हुए हैं।

श्राचार्य केशददास सनाट्य-कुल-नूपण काशीनाथ मिश्र के पुत्र थे। इनका जन्म संवन् १६१२ में श्रीर देहावसान १६७४ के समीप हुआ। श्रीरछा-नरेश के भाई श्री इन्द्रजीतिसिंह इनके प्रेमी श्रीर आश्रयदाता थे। ये संस्कृत के प्रकारड पंडित एवं श्राचार्य थे, इसी से हिन्दी में रचना करना इन्हें कुछ खलता था। कान्यकुटज-कुल-भूपण महाराज वीरवल ने एक छन्द पर मुग्य हाकर इन्हें ६ लाख रुपये दिये थे।

केशवदास ने कुल ८ यन्थ रचे:—(१) रिसकप्रिया—संवत्त १६४८ में, रसों का शास्त्रीय विवेचन इसमें किया गया है। (२) किविप्रिया—अलंकार-प्रधान काव्य-शास्त्र की मौलिक पुस्तक है। (३) रामचिन्द्रका—विविध छन्दों में राम-काव्य का प्रौढ़ यन्थ है, प्रवन्य-काव्य के चेत्र में यह अपने ढंग का अन्ठा है। इसके पश्चात् केई भी यन्थ राम-काव्य के चेत्र में इतना प्रौढ़ नहीं बना। (४) विज्ञान गीता—साधारण श्रेणी का एक किल्पत नाटक है। (५) वीरिसंहदेव-चरित (संवत् १६६४)—साधारण श्रेणी का वीर-कथा-काव्य है। (६) जहाँगीर-जसचिन्द्रका (संवत् १६६९)—साधारण चरित-काव्य है। रत्नबाचनी और नखिसख नामी दे रचनायें और भी इनकी अब प्राप्त हुई हैं।

आलीचना—केशव की प्रतिभा वहुमुखी थी। इनमें आचार्य और महाकवि दोनों के स्तृत्य गुए थे। विविध छुन्द्-रेंगली में इनकी ऐसी रचना किसी की भी नहीं है। केशव काव्य में चमत्कार-चातुर्य एवं कला-कौशल को ही प्रधानता देते हैं, और वाग्वैचित्र्य को काव्य का प्राए-सा सममते हैं। मुक्तककाव्य में इन्हें प्रवन्थ-काव्य की अपेचा विशेष सफलता मिली है। इनकी वर्णन-शैली में जो राजसी ठाटवाट है, वह साङ्गोपाङ्ग है। इनके पाण्डित्य ने इनके काव्य को गृढ़, गम्भोर एवं क्रिष्ट कर दिया है। भाषा और छुन्द पर इनका पूर्ण अधिकार प्रकट होता है। भाषा में वुन्देलखंडी और संस्कृत का प्रभाव है, वह सुव्यवस्थित, नियं-त्रित और संयत भी है। केशव को सूर और तुलसी के बाद तृतीय स्थान कवियों की श्रेणी में मिला है। आचार्यों की श्रेणी में वे सर्व-प्रधान ही माने गये हैं।

चिन्तामिण त्रिपाठी—तिकवाँपुर (कानपुर) के निवासी कान्यकुञ्ज-कुल-रोपक पिण्डत रत्नाकर त्रिपाठी के ज्येष्ठ पुत्र तथा मितराम, भूषण और जटाशंकर के भाई थे। इनका जन्म संवत् १६६६ के आसपास हुआ था। काव्य-शास्त्र तथा पिंगल के ये पंडित थे। रीति-प्रन्थों की परम्परा वास्तव में इन्हीं से चलती है। इन्होंने कई प्रन्थ लिखे, जिनमें से कवि-कुल-कल्पतक, कीव्य-विवेक, काव्य-प्रकाश, छन्द-विचार और रामायण प्रमुख हैं। भाषा इनकी प्रौढ़, परिपक और अलंकृत त्रजमाषा है, लालित्य और प्रसादगुण उसमें अच्छा है। वर्णन-शैली उत्कृष्ट और रोनक है।

मित्राम — महाकवि मित्राम हिन्दी-संसार के प्रतिभावान् रह्न हैं। चिन्तामिण श्रार भूपण इनके भाई हैं। इनका जन्म संवत् १६०४ के आसपास हुआ। इनके प्रन्थ: —(१) लिलत-ललाम संस्कृत के चन्द्रालोक पर आधारित अलंकार-प्रनथ है। इसमें लच्चण तो दोहों में श्रार उदाहरण किवत्त-सबैयां में हैं। काव्य में सरस भाव-व्यंजना के साथ ये चातुर्य-चमत्कार आर काव्य-कौशल को भी प्रधानता देते हैं। (२) छुन्दसार—पिंगल का अच्छा प्रनथ है। (३) रसराज—सबसे मनोरम और अधिक प्रसिद्ध प्रनथ है, इसमें रसों की मार्मिक विवेचना की गई है, इसमें इनका आचार्यत्व मलकता है। साहित्यसार, लच्चण-शृंगार श्रीर सतसई भी इनकी प्रसिद्ध रचनायें हैं।

आहोचना—किवत्त-सवैयावाली शैली में हो इन्होंने विशेष रचना की है, दोहात्मक सतर्सई-शैली की रचना भी इनकी अच्छी है। स्वाभाविकता और मौलिकता इनके काव्य के विशेष गुण हैं। सर-सता तो सर्वत्र पाई जाती है। इनकी व्रजभाषा सरस, लचीली, स्वच्छ और न्वाभाविक है। पद्माकर और घनानन्द को छोड़ तत्कालीन और केई किव ऐसी भाषा नहीं लिख सका। शब्दावली भावोपयुक्त, स्पष्ट और व्यञ्जक है। वाक्य-विन्यास अलंकृत और कला-कौशलमय होता हुआ स्वाभाविक है। भाव-भावनामयी जीवन की सची दशाओं का मार्मिक चित्रण इन्होंने खूब किया है। देव और विहारी से यह कम नहीं उहरते।

भूषण्—महाकवि स्पन् का जन्म संवत १६७० में हुआ। भूषण् इनकी उपाधि थी। इनके असली नाम का पता नहीं। बीर-काब्य में ये एक ही माने गये हैं, महाराज शिवाजी को इन्होंने और इनके उन्होंने अमर कर दिया।

इनके ग्रन्थ—शिवराजभूषण—साहित्य-दर्भण के आधार पर वीर-स्तवन-काव्य के रूप में शिवाजी की प्रशंसा-युक्त अलंकार-प्रन्थ है। शिवाबानी—वीर-स्तवन मुक्तककाव्य है। छत्रशाल-दशक—इन पर मुख्य होकर इनकी पालकी उठानेवाल महाराज छत्रशाल का स्तवन-काव्य है।

स्राह्मेन मृपण की रचना में साहित्यिक द्यार ऐतिहासिक दोनों प्रकार का महत्त्व है। श्रादर्श वीर नायक का, जा हिन्दू,
हिन्दी, हिन्द का मान्य प्रमा और उत्थापक था, लेकर इन्होंने
प्रोत्साहक श्रीर श्रोजपूर्ण वीर-स्तवन-काव्य लिखा है, जिसमें
राष्ट्रीयता की पूरी स्तलक है। श्रस्तु भूपण को राष्ट्रीय किन भी
कह सकते हैं। उनके काव्य में स्वःभाविकता, जिन्दादिली श्रीर
श्रावेशपूर्ण श्रोज है। उसमें दिखावा नहीं है। योग्य पात्र की
स्तुति है श्रवश्य किन्तु सश्ची सहानुसूति के साथ। इन्होंने किन्तशौली से मुक्तककाव्य श्रीर रीति-प्रन्थ-रचना में नवीनता पदा की।
प्रायः सभी श्रतंकार-प्रन्थों में श्रुंगार-रस के ही उदाहरण रहते
थे "इन्होंने उसमें वीर-रस का संचार कर दिया। इनकी भाषा
सवल, सजीव श्रीर प्रौढ़ है। वाक्यविन्यास, शुद्ध, व्यवस्थित
श्रीर मँजा हुन्द्रा है। हाँ वुन्देली श्रीर श्रवधी का प्रभाव- कुछ

श्रवस्य हैं। कहीं कहीं व्याकरण के नियम तोड़े-मरोड़े तथा कुछ शब्द गढ़े श्रीर रूपान्तरित भी किये गये हैं। इनमें कवित्व तो था; श्राचार्यत्व विशेष न था। लिलत-लिलाम से इनके शिवराज-भूषण की पदावली कहीं कहीं पूरी मिल जाती है।

महाराज जसवन्तसिंह—मारवाड़ की गही पर संवत् १६९५ में वैठं। श्रीरंगजेव इनसे सदा भयभीत रहता था। संवत् १७३८ में इनका देहावसान हुआ। ये साहित्य-मर्मज़ श्रीर तत्त्वज्ञानी थे। स्वयं भी ये कवि थे श्रीर कवियों श्रीर विद्वानों का श्रादर भी बहुत करते थे।

इनके ग्रन्थ :—इनका रचा हुआ भाषा-भूषण नामक आलंकार-प्रन्थ बहुत प्रसिद्ध और प्रचलित है। यह चन्द्रालोक पर हो विशेषतया आधारित है। उसी के अनुकूल इसमें एक हो देहें में लच्चण और उदाहरण दोनों रक्खे गये हैं। प्रवोधचन्द्रोदय नाटक, अपरोच्च-सिद्धान्त, आनन्द्विलास, सिद्धान्तसार, अनुभव-प्रकाश और सिद्धान्त-बाध इनकी तत्त्व-ज्ञान-विषयक काव्य-पुस्तकें हैं। इनको भाषा सुन्दर, स्पष्ट और सरल ब्रजभाषा है।

कुलपित मिश्र—महाकिव विहारीलाल के भानजे थे, श्रीर राजा रामसिंह के दरबार में रहते थे। सं० १७२७ में काव्य-प्रकाश के श्राधार पर इन्होंने रस्तरहस्य नामक एक सर्वाक्षपूर्ण काव्य-शास्त्र का यन्थ लिखा। श्रलंकार-निरूपण में भूषण के समानै इन्होंने भी राजा रामसिंह की प्रशंसा की है। महाकि विदेव का जन्म सं० १७३० में माना गया है। १६ वर्ष की ही अवस्था में इन्हेंनि भाव-विलास नामक काव्य-शास्त्र का प्रसिद्ध इन्थ लिखा। इसी से इनकी अपूर्व प्रतिभा का पता चलता है। ये इटावा के रहनेवाले कान्यकुटज ब्राह्मण थे।

इनके ग्रन्थ: — इन्हें ने २६ पुस्तकें रची हैं, जिनमें से भाव-विलास (काव्य-शास्त्र का अन्थ), रस्तविलास, काव्यरसायन, देवमायाप्रपंच (एक प्रकार का नाटक), रागरत्नाकर, चार पची-सियाँ, नीतिशतक, प्रेमदीपिका और नस्त्रसिख मुख्य हैं।

त्रालाचना—थाड़ा-बहुत रूपान्तर करके ये एक प्रन्थ से दूसरा प्रन्थ वना देते थे। अस्तु इनके प्रन्थों में पुनरुक्ति बहुत मिलती है। इनकी प्रतिभा वहुमुखी थी। अपने समय की किवत्त-सवैयात्मक, दोहात्मक आदि सभी प्रमुख शैलियों में इन्होंने रचना की है। नाटक, नीति और भित्त-सम्बन्धी रचनाएँ भी की हैं। संगीत और पिगल का भी इन्हें अच्छा ज्ञान था। ३० से ३४ वर्ण तक की धनाचरी इन्होंने लिखी है और छन्दों में और भी विशेषताएँ इन्होंने कर दिखलाई हैं। इन्होंने केवल ३९ अलंकार लिये हैं और कई अलंकारों के लच्नणों में रूपान्तर करके अपनी मौलिक विशेषता भी दिखलाई है। इनकी उक्तियाँ और उप-माएँ मौलिक हैं। नखिसख, नायक-नायिका-भेद और ऋतु-वर्णन भी इन्होंने ख़ब लिखा है। देवचरित, श्रीकृष्ण के चरित्र के। चित्रित करता हुआ चरित्र-कृष्टिय है। शुद्ध प्रेम को ही ईन्होंने प्रधानता दी है। काव्यरसायन काव्य-शास्त्र का सर्वोङ्ग-पूर्ण एक उत्तम प्रन्थ है।

देव की भाषा—प्रौढ़, सुगठित श्रीर भाव-पूर्ण है। शब्द-संच-यन वड़ा ही केमल श्रीर सरस है, उसमें कर्ण-कटु शब्द श्रीर संयुक्त वर्ण नहीं श्राने पाये। कठिन से कठिन तुकें का भी निर्वाह देव ने श्रपने विषद् शब्द-केष के वल से श्रच्छा किया है। वाक्य-विन्यास भावगम्य, मुहावरेदार, श्रलंकृत श्रीर गठा हुश्रा है। उक्तियाँ श्रीर उपमाएँ विचित्र हैं। रूपक बड़े ही चित्रोपम हैं। कहीं कहीं शब्द तोड़े-मरोड़े भी गये हैं। देव श्रपने गुरों से हिन्दी-साहित्य में बहुत ऊँचा स्थान पाते हैं।

श्रीपति—कालपी-निवासी कान्यकुट्ज ब्राह्मण थे। इनकी बुद्धि बड़ी ही तीव्र श्रीर प्रतिभा विलच्चण एवं प्रौढ़ थी। ये उच्च कोटि के कवि श्रीर श्राचार्य थे।

इनके ग्रन्थ:—काञ्य-सरोज (सं०१७००) काञ्य-शास्त्र का सर्वाङ्ग-पूर्ण, विशद और प्रौढ़ प्रन्थ है। विषय-प्रतिपादन बड़ा ही स्पष्ट और सरल है। भिखारीदास का काञ्यनिण्य इसी पर आधारित है। इसके बहुत से स्थल तो दास ने ज्यां के त्यां ही ले लिये हैं। कविकल्पद्रुम, रससागर, अनुप्रासविनाद, अलंकार-गंगा और विक्रम-विलास भी इनके अच्छे प्रन्थ ह। काञ्य-दोषों का विवेचन इन्होंने ख़ूब किया है और केशन के काञ्य में भी दोष दिखलाये हैं। अस्तु ये सच्चे, निष्पन्न और निर्भीक आलोचक भी थे। इनकी कविता प्रौढ़, अलंकृत और उच केाटि की है। भाषा भावपूर्ण, मुर्गाठन, स्पष्ट श्रीर सरस है, तथा वाक्य-विन्यांस संयन श्रीर मृदुल है।

भिखारीदास ट्योंगा (प्रतापगढ़) के ऋपालुदास श्रीवा-स्तव के मुपुत्र थे। इनके २ लड़के थे, जो निम्सन्तान मरे। प्रताप-गढ़ के राजभाई हिन्दूपतिसिंह इनके आश्रयदाता थे।

इनके ग्रन्थ: —इनके ९ प्रन्थों का पता चला है। जिनमें से काव्य-निर्णय (श्रीपितकृत काव्य-सरोज पर आधारित), छुन्दार्णव (पिंगल), रससारांश, विष्णुपुराण, (देाहे-चौपा-इयों में अनुवाद) और अमरप्रकाश (संस्कृत के अमरकोप का हिन्दी में पद्यानुवाद) उल्लेखनोय हैं।

श्रालोचना:—दास ने देहा-वैषाई श्रीर किवत्त-सवैया-शैलो का उपयोग किया है। हिन्दी में केष की कमी थी इससे इन्होंने श्रमरकेष का श्रमुवाद किया है। इनको भाषा परिषक श्रीर व्यवस्थित है। रचना इनको सुन्दर, भावपूर्ण श्रीर श्रलंकृत है। स्वाभाविकता की श्रोर इन्होंने विशेष ध्यान दिया है। काव्य के सभी श्रंगों की विवेचना करते हुए इन्होंने श्राचार्यत्व दिखाने का भी प्रयत्न किया है। विषय-प्रतिपादन भी इनका श्रच्छा है। मौलिकता की श्रोर भी इन्होंने चलने का प्रयत्न किया है श्रीर श्रलंकारों का एक नवीन वर्गीकरण सा किया है। कहीं कहीं लक्त्रण श्रमण्ड श्रीर श्रमात्मक से हो गये हैं। रस-सारांश में इन्होंने देव के समान भिन्न-भिन्न जाति की स्त्री-दृतियों का वर्णन किया है। छन्दार्णव पिंगल का एक सुन्दर श्रन्थ है। श्रपने रचना-काल (सं० १७८५ से १८०७) में इन्होंने हिन्दी को अच्छी सेवा की।

दुलह — सुकवि कालिदास त्रिवेदी के पौत्र श्रीर उद्यनाथ कर्वान्द्र के सुपुत्र थे। दूलह इनकी उगाधि थी। इनका रचनाकाल सं०१८०० से१८२५ तक माना गया है। श्रलंकार-लेखकों में दूलह का श्रच्छा स्थान है। इनका "कवि कुळकंठाभरण" श्रलंकारों का एक प्रसिद्ध श्रीर प्रमाणित प्रन्थ है। इसमें लच्चण श्रीर उदाहरण दोनों किवत्तों में दिये गये हैं जो याद करने में लिलत श्रीर देर में भूलनेवाले हैं। दूलह की प्रतिभा श्रीर विद्वत्ता सराहनीय है। शुद्ध श्रीर प्रौढ़ अजभाषा में इन्होंने सुन्दर रचना की है।

प्दाकर—उत्तर कला-काल में पद्माकर के। देव, बिहारी आदि के समान बहुत वड़ी ख्याति मिला है। मुक्तककाव्य की परम्परा के। इन्हीं के समय में अच्छा उत्कर्प प्राप्त हुआ है। यह बाँदा-निवासो, तैलंग ब्राह्मण सुकवि मे।हनलाल भट्ट के यहाँ सं० १८१० में पैदा हुए और अपने पिता ही के समान प्रसिद्ध कि और पंडित होकर कई राज-दरवारों में सम्मानित भी हुए।

श्र लोचना—उत्तर रीति-काल के कवियों में इन्हें सर्वोच स्थान दिया जा सकता है। इन्होंने वड़ी ही सरस, कामल श्रीर सुगठित त्रजभाषा में भावमयी, लिलत रचना की है। प्रसाद श्रीर स्थपुर्य इनके प्रत्येक छन्द में उमडता है। इनकी रचना- शैली अपने ढंग की अन्ठी हैं। इनकें से मुन्दर किन्त और किसी के नहीं हुए। पद्माकर एक प्रतिभावान किन्न थे, जिन्हें भाषा और भाव-प्रकाशन-रीति पर अधिकार प्राप्त था। भावुकता और सहद्यना के साथ ही साथ इनमें कल्पना भी मनोहारिणी है। यमक और अनुप्रासादि से अलंकृत पद-विन्यास और काव्य-कौशल से किलत, लिलत वाक्य-विन्यास भी सर्वथा सराहनीय है। चित्रोपमता भी इनकी रचना में खून मिलती है। हाँ कहीं कहीं व्यर्थ के शब्द भी इन्होंने रख दिये हैं, फिर भी पद्माकर के हम अच्छा स्थान देते हैं।

इनके ग्रन्थ—वीर-रस-प्रधान वीर-स्तवन-काव्य के रूप में हिम्मत बहादुर विरदावली, वाल्मीकीय रामायण के आधार पर रामरसायन (साधारण प्रवन्ध-काव्य), गंगालहरी (सुन्दर मुक्तक काव्य), जगद्विनोद (नायक-नाायका-भेद की प्रसिद्ध पुस्तक) पद्माभरण (दोहा-शैली में अलंकार-प्रनथ), प्रबोध-पचासा (भिक्त-वैराग्य का सुन्दर मुक्तक काव्य) इन्होंने रचे।

ग्वाल किव—इनकी जीवनी ज्ञात नहीं है। इनका रचना-काल सं० १८७९ से १९१९ तक कहा गया है। इन्होंने ४ रीति-प्रन्थ श्रीर २ संग्रह-प्रन्थ रचे, जिनमें से रिसकानन्द ( अलंकार-प्रन्थ), भूषण-दर्पण ( काव्य-दोषों का विवेचन), हम्मीरहठ ( वीर-काव्य) विशेष उल्लेखनीय हैं।

त्रालोचना — ये बड़े ही प्रतिभावान किव थे। साधारण श्रीर उच्च दोनों केटि की अच्छी रचनाएँ करते थे। देशहटन से इन्होंने १९ भाषाएँ सीखी थीं, जिनकी छाया इनकी अजभाषा पर पड़ी है। भाषा, मुहावरेदार, स्पष्ट और सुव्यस्थित है। वाक्य-विन्यास कामल, भावपूर्ण, संयत और अलंकृत है। वाग्वैचित्र्य, और काव्य-कौशल, स्वाभाविकता और मौलिकता के साथ इनकी रचना में पाये जाते हैं। इनका ऋतु-वर्णन विस्तृत और विद्य्य है।

प्रतापसाहि —ये रतनेश के सुपुत्र थे श्रीर चरखारा-नरेश श्री विश्रामसाहि के यहाँ रहते थे। इनकी जीवनी श्रज्ञात है।

इनके ग्रन्थ—इनके प्रन्थों में व्यंगार्थ-कौमुदी श्रीर काव्य-विलास बहुत प्रसिद्ध हैं। प्रथम में लक्तणा श्रीर व्यंजना श्रादि का विस्तृत विवेचन है, द्वितीय में काव्यांगों का सुन्दर वर्णन है। रसों के विवेचन में इन्होंने यथाक्रम नायिका-भेद भी दिखलाया है। इनके श्रातिरक्त जयसिंहप्रकाश, श्रालंकार-चिंतामणि (श्रालंकार-प्रनथ), काव्य-विनोद, जुगुल-नखसिख (सीता-राम का नख-सिख) श्रादि पुस्तकों से इनका कवित्व श्रीर श्राचार्यत्व प्रकट होता है, इन्होंने रसराज श्रीर सतसई को टोकायें भी लिखी हैं।

श्रालोचना—कला-काल के ये ही श्रन्तिम श्राचार्य श्रीर सुकवि कहे जाते हैं। ये बड़े ही प्रतिभावान किव श्रीर काव्य-शास्त्र के पंडित थे। सुक्तककाव्य का उत्कर्ष इनके समय में बहुत कुछ पूर्ण हुश्रा। इनकी कल्पना मधुर, मौलिक, कोमल श्रीर स्वाभाविक है। भावों में सजीवता श्रीर साकारता है। रचना में श्रनुभित-व्यंजना श्रीर वर्णन-चारुता भी मिलती है। इन्होंने प्रौढ़ श्रीर परिमाजित ब्रजभापा लिखी है जिसमें स्निग्धता, श्रीर धारा-वाहिकता मिलती है। पदावली सुगठित श्रीर भाव-मय है। शब्द-संचयन सुन्दर, भाव-पूर्ण, सार्थक श्रीर सुबोध है। कहीं कहीं कारसी के शब्द भी श्रागये हैं। हाँ निरर्थक श्रीर म्यान्तरित शब्द प्रायः नहीं मिलते।

ऋन्य कि चिन्न चाहने हैं जिन्होंने रीति-प्रनथ तो नहीं लिखे विक्तु काव्य के सभी नियमों पर पूर्ण ध्यान देकर कला-कौशल-पूर्ण रचना की है।

सेनापित—कान्यकुटज-कुल-भृपरा, अनूपशहर-वासी पं० गंगाधर के सुपुत्र और पं० हीरामिण दीन्ति के शिष्य थे। इनका जन्म सं० १६४६ के आसपास माना गया है।

त्रालोचनाः ये वहं ही भावुक श्रीर प्रतिभावान् किव थे। इनकी बुद्धि बड़ी तोत्र, दृष्टि पैनी श्रीर कल्पना बहुमुखी थी। इनका सा पट्-ऋतु-वर्णन हिन्दी-साहित्य में दूसरे का नहीं है। ऋतु-वर्णन में किव लोग प्रायः प्रकृति की दशाश्रों श्रीर अवस्थाश्रों का चित्रण करते हुए अपनी भावनाश्रों के साथ उनका सामंजस्य करते हैं। यह मनावैज्ञानिक पद्धित है। प्रकृति उसी रूप में दिखलाई पड़ती है जिस रूप में दर्शक की भावनाएँ उठती हैं। यही इसका श्राधार है। इस प्रकार इसमें बहिर्जगत् श्रीर अन्तर्जगन् का मिलाप होता है। इस शैली के किवयों ने प्राकृतिक दश्यों पर नीति की मार्मिक वातें भी घटित की हैं। प्रश्चित के

हरवां या अवस्थाओं का वास्तविक चित्रण करते हुए अन्य पदार्थीं या मानव-मानस के। उनमे प्रभावित होता हुआं दिख्लाना ऋतु-वगान का एक दूसरा ढंग है। जहाँ केवल कला-कोशल, वाग्-वैचित्र्य श्रीर वर्णन-वैलक्त्एय के हो प्रधानता देते हुए केवल काव्य-कोशल के ही लिए ऋनु-वर्णन किया जाता है वहाँ वह प्रायः कृत्रिम साही ग्हता है। ऋतु-वर्णन का विकास संस्कृत के ऋतुसंदार नामी काव्य से विशेष हुन्ना है। वारामासा की रचना-शैली इसी का एक वह विकस्तित रूप है जिसमें बारहों महीनों की दशाएँ दिखाई जाती हैं। सेनापांत के पट्ऋतु-वर्णन में प्रकृति-निरीच्रण श्रीर उसका चित्रण, काव्य-कौशल श्रीर स्वाभाविकता के साथ दिखलाया गया है। भाषा ऋलंकृत, भावमयां, ललित ऋार मधुर है। उसमें माधुर्य ऋार प्रसादगुण विशेष पाये जाते हैं। सेनापति ने केवल धनाचरी या कवित्त ही लिखे हैं क्योंकि दूसरे छन्दों में इनका नाम न ह्या सकता था ह्यार ये ऋपनी रचनाह्यों का चोर कवियों से वचाने के लिए उनमें अपना नाम अवश्य रखना चाहते थे। इन्होंने गर्नोक्तियाँ भी ख़ृव लिखी हैं। भक्तिरस के कावत्त इनके कवित-रत्नाकर में संप्रहीत है, जो वड़े ही सुन्दर श्रीर मर्मम्पर्शी हैं। इनका काव्यकल्पद्रुम नामी प्रन्थ भी वड़ा ही सुन्दर श्रीर स्तुत्य है। सेनापित का स्थान कला-कुशल कवियों में बहत ऊँचा है।

महाकवि विदारीलाल─इनका जन्म सं० १६६० के निकट ,वसुत्रा गाविन्दपुर (ग्वालियर) में हुत्रा। ये माधुर

चांवे थे। वाल्यकाल में ये वुन्देलखंड में रहे। फिर अपनी समु-राल मथुरा में रहने लगे। सं० १७२० में इनका देहान्त होना माना गया है। जयपुर-नरंश की, जो इनके एक देहे पर मुग्ध हो गये थे, प्रेरणा से इन्होंने अपनी परम प्रसिद्ध स्ततसई तैयार की। कहते हैं कि प्रत्येक देहे पर इन्हें एक अशर्की मिली थी। सतसई शृंगार-रस की सबसे अधिक प्रसिद्ध और सुन्दर पुस्तक मानी जाती है। इसकी कई टीकाएँ भी हुई हैं, और कई किवयों ने रोला, छप्पय आदि दूसरे छन्दों में इसके भावों का विकासन किया है। सतसई का अनुवाद संस्कृत और उर्दू में भी हुआ है।

श्राले चना — विहारी की प्रजमाण सर्वोत्तम, परम शुद्ध, संयत श्रीर संस्कारयुक है। सरल श्रीर स्पष्ट होती हुई भी उसकी पदावली में भाव-गाम्भीर्य, श्रर्थ-गौरव श्रीर विलक्षण लालित्य है। कल्पना-कौशल, काव्य-कला, चित्रण-चातुर्य, वर्णन-चमत्कार श्रादि प्रायः सभी उच्च गुण सतसई में पाये जाते हैं। सतसई सुन्दर भावपूर्ण दृश्यों को एक ऐसी चित्रशाला है, जिसमें सभी सुन्दर श्रतुभावों श्रीर विभावों श्रादि के सजीव, मर्म-स्पर्शी, श्रतुभूति-व्यंजक, श्रीर स्वाभाविक चित्र हैं। उक्ति-वैचित्र्य भी सराहनीय है। यद्यपि संस्कृत की गाथा सप्तशती श्रीर श्रमक्तक-कृत श्रार्या सप्तशती पर ही सतसई श्राधारित है तो भी वह बहुत कुछ मौलिकता रखती है। विहारी का स्थान कला-काल के महाकवियों में ऊँचा माना जाता है।

वेनी—वैंता, जिला रायवरेली के रहनेवाले वन्दीजन थे। ये अवध के वजीर टिकैनराय के यहाँ रहने थे। उन्हीं के. नाम पर संवन् १८४९ में इन्होंने एक अलंकार-प्रनय टिकैतराय-प्रकाश बनाया और सं० १८०४ में रसविलास भो लिखा। दोनों साधारण केटि के ही हैं। वेनी हास्य-रस के अच्छे लेखक थे।

हिन्दी में हास्य-रस की वड़ी कमी है। वेनी ने इसकी पूर्ति करन का प्रयत्न किया श्रार सुन्दर भड़ावे लिखे। भड़ीना हास्य-रस का वह साधारण श्रंग है जिसमें उपहासमय सुनिन्दा की प्रधानता सा रहता है। कारसी श्रार उर्दू में इसे हुजो श्रार श्रंगरेजी में (satire) कहते हैं। हमारे यहाँ इनके विषय प्रायः कंजूस राजा या रईस ही रहे हैं। उर्दू में भी ऐसा हो है। श्रॅगरेजी में सम-सामियक कवियों श्रीर लेखकों पर भड़ौवे लिखे गये हैं, श्रीर उनकी पंकियों में हास्याचित कपान्तर किया गया है।

यह नितान्त स्मरणीय है कि भड़ौवा आश्चंप-पूर्ण अश्लोल श्चोर अशिष्ट न हो, बरन् ऐसा हो जिससे उसके पात्र का भी वैसा ही मनारञ्जन हो जैसा पढ़ने और सुननेवालों का होता है। व्याजस्तुति श्चार व्याज-निन्दा दोनों अलंकार इसमें प्रायः विशेष पाये जाते हैं। वाग्वैचित्रय श्चीर रचना-चातुर्य हो इसके सुन्दर बनाते हैं। व्यंजनापूर्ण श्चीर सूच्य भड़ौवे बड़े हो रोचक होते हैं।

बनी के भड़ोंब कहीं कहीं भद्दे भी हो गये हैं, तो भी उर्दू के प्रधान हजो-लंखक सौदा के समान उनका भी ख्याति मिलो है। बनी की भाषा बोलचाल की भाषा में ढली हुई ब्रजभाषा है।

ऐसी ही सीधी-सादी, स्पष्ट श्रीर युद्धावरेदार भाषा भड़ीवों के लिए उपयुक्त होती है। वेनी की पदावली सरल श्रीर सुगठित है।

#### जय-काच्य

रा श्रीर जमय के परिवर्तन के प्रभाव से जय-काव्य की शैली में भी कृपान्तर हा गया था। श्रव रासा-रचना न होती थी वरन उसके स्थान पर मुक्तक-काव्य के रूप में काव्य-कला श्रीर श्रलंकारादि के। प्रधान रखकर वीर-स्तवन-काव्य की शैली उठ चली थी। इसके दे रूप प्रचलित थे, १-वीर-देव-स्तवन-काव्य, जिसमें वीर कार्य करनेवाले महावीर (हनुमान) जी जैसे देवतात्रों की प्रशंसा की जाती है। २-वीर-पुरुष-स्तवन-काव्य, जिसमें वीर पुरुषों श्रीर उनके कार्यों का प्रशंसात्मक वर्णन किया जाता है। इसमें प्रायः ऐसे ही वार पुरुष लिये जाते हैं जो देश-प्रसिद्ध नायक और समाज के हितकारी होते हैं, जैसे छत्रशाल, शिवाजी,' राणा प्रताप आदि। किन्तु आगे कवियों ने अपने श्राश्रयदाता राजाओं श्रादि की प्रशंसा करते हुए इसे रूपान्तरित करके इससे स्तवन-काव्य की शैली चला दी थी। प्रायः इसमें युद्ध-वीरता श्रीर दान-वीरता की ही विशेषता देकर श्रातिशयोक्ति ऋदि ऋलंकारों के साथ नृप-प्रशंसा की गई है।

ध्यान रखना चाहिए कि लोकप्रिय वीर नेतात्र्यों के ही स्तवन-काव्य की पुस्तकें प्रायः विशेष प्रचलित और प्रसिद्ध हुई हैं। त्राश्रयदाता राजात्रों की प्रशंसापृरों पुस्तकें विशेष प्रचलित न हाकर लुप्त ही हो गई। हाँ जो रोति-प्रन्थों के रूप में लिखी गई उनमें से से कुछ त्रवश्य ठहर गई, जिनमें से शिवराज मूषरा, शिवावावनी, छत्रशाल-दशक, हिम्मत-वहादुर-विरदावली त्रादि पुस्तकें यहाँ उल्लेखनीय हैं।

इस काल में वीर-काव्य की जो दो-चार पुस्तके उल्लेखनीय हैं वे हैं १—जङ्गनामा-प्रयाग के श्रीधर (जन्म सं० १०३०)—कृत, जिसमें फर्रुखशियर श्रीर जहाँ दारशाह के युद्ध का वर्णन है। २—हम्मी-रहठ-ग्वालकिव-कृत, ३—छ्रत्रप्रकाश—मऊ (बुन्देलखंड) के गोरेलाल पुरोहित उपनाम लालकिव का रचा हुआ। यह एक प्रकार का चिरतकाव्य है श्रीर महाराज छत्रशाल की श्राज्ञानुसार देहा-चौपाई-शैली में विस्तार से लिखा गया है। यह ऐतिहासिक महत्त्व भी रखता है, इसकी घटनाएँ श्रीर तिथियाँ आदि ठोक हैं। काव्य-दिट से भी यह प्रौढ़ श्रीर उत्तम है। इसकी पदावली श्रोज-पूर्ण, सबल तथा सुगठित है। वाग्वैचित्र्य श्रीर काव्य-कौशल भी इसमें श्रच्छा है, कहीं कहीं देश-दशा का भी चार चित्रण किया गया है। इसमें बुन्देलखंडी से प्रभावित मिश्रित भाषा मिलती है। लालकिव ने विष्णु-विलास नाम से वरवाछन्द में रहीम के समान नायिका-भेद की भी एक पुस्तक लिखी है।

सुजानचरित्र—मधुरा के चौबे वसन्तजी के पुत्र सुद्नें किव-रचित है जिसमें उनके आश्रयदाता भरतपुर के राजकुमार सुजानिस्हि के ऐश्वर्यपूर्ण चरित्र का चित्रण किया गया है।

सुजानसिंह इतिहास-प्रसिद्ध वीर हैं, ऋस्तुं ऐसे नायक से यह काव्य चमक उठा है। इसमें सं० १८०२ सं१० तक की ऐतिहासिक घटनात्रों का प्रशंसा-पूर्ण वर्णन है। वीर-काव्य की प्राचीन शैली को विशे-षता देकर यह कई प्रकार की त्र्योजस्विनी छन्दों में लिखा गया है, हाँ कवित्त कुछ विशेष हैं। पदावली वीररसापयुक्त, स्रोजपूर्ण श्रीर परुपावृत्तिमृलक है। कहीं कहीं बहुधा निरर्थक शब्द भी श्रोज श्रीर जोर बढ़ाने के लिए रक्खे गये हैं। इसमें टवर्ग, संयुक्त घोपवान या महाप्राण वर्ण ख़ूव त्र्राये हैं। सानुस्वार वर्णीं का भी वाहुल्य है। भाषा चूंकि कई रूपों को है, इससे काव्य की चारता कम हा गई है, यद्यपि वह है अलंकृत और सर्जीव । वर्णन-शैलो विस्तार की ओर भुकती है, सामग्री आदि का वर्णन काव्य-मर्यादा और प्रवन्य की उचित सीमा से वाहर हो गया है, हाँ कवि की बहुज्जता को जरूर दिखलाता है। युद्ध-वर्णन, उमंगोत्साह-पूर्ण भाषण के कारण रोचकता रखता है। प्रन्थ अन्ततो गत्वा समादरणीय है। यही प्रन्थ इस काल के वीर-काव्यों में प्रधान है। इसके पश्चात् वीर-काव्य की सत्ता श्रीर महत्ता लुप्तप्राय सी ही हो जाती है।

कृष्ण-काट्य—जिस प्रकार रस-काट्य के ग्रंग-प्रत्यंगरूपी नखिशख, ऋतुवर्णन श्रीर नायिका-भेद श्रादि पर स्वतन्त्र रच- नाएँ हो चली थीं उसी प्रकार प्रवन्ध-काट्य के चेत्र में भी विशेष घटनाश्रों के लेकर उन पर स्वतन्त्र रूप से रचनाएँ की जाने लगी थीं। इनमें वस्तु-वर्णन ही विशद श्रीर प्रधान रहता था। कृष्ण के बाल श्रीर तहण जीवन की सरस तथा सुन्दर घटनाःश्रों या

लीलाओं पर ही स्वतन्त्र कांच्य लिखे गये हैं। ऐसे काव्य के वर्ण-नात्मक लीला-काव्य कह सकते हैं। कुछ समय के लिए इस काव्य में वड़ी बाढ़ सी आ गई थी और बहुत से मक किवयों ने ऐसी ही रचनायें की थीं। दानलीला, मानलीला, वनविहार, जलकीड़ा आदि इसके उदाहरण हैं। साहित्यिक दृष्टि से ये साधारणें हैं। चाचा हितवृन्दावनदास और मंचित किव ही इस चेत्र में विशेष उन्नेखनीय हैं।

यहीं पर यह भी लिख देना उचित है कि इस काल में छुष्ण-काव्य की प्राचीन परिपाटी से भकों ने कुछ स्कुट रचनाएँ भी कीं, किन्तु वे विशेष उल्लेखनीय नहीं। हाँ कुछ ऐसे प्रेमी किव उल्लेखनीय हैं जिन्होंने प्रेम का प्रधान रखकर छुष्ण के आधार पर सुन्दर रसात्मक मुक्तककाव्य की रचना की है। साथ ही कुछ भक्त किवयों ने राम श्रीर छुष्ण के लीला-स्थानों के माहात्स्य का भी वर्णन किया है, जिसमें प्रकृति-चित्रण का स्वामाविक रूप नहीं है। प्रेमी कवियों में घनानन्द का स्थान वहुत ऊँचा है।

घनानन्द् सं०१७४६ में पैदा हुए श्रीर सं०१७९६ की नादिरशाहों में मारे गये। ये जाति के कायस्थ श्रीर दिल्ली-शाह के मीर मुंशी थे। ये सुजान नामी वेश्या पर वड़े मुग्ध रहते थे। श्रन्त में ये विरक्त होकर निम्वार्क-सम्प्रदाय में साधु हो गये। ये कुष्णा श्रीर बज के प्रगाढ़-प्रेमी थे।

घनानन्द का हृद्य वड़ा ही सरस, कोमल और भावुक था, प्रैम के ये,पुजारी और सोन्द्र्य के उपासक थे। सुजान के वियोग से जलकर तथा विरक्त होकर इन्होंने मार्मिक अनुभूति-त्यंजनापृर्ण वियोग-शृंगार की सुन्दर रचना की है, जिसमें स्वाभाविक श्रीर मर्मस्पिशंणी प्रेम की पीर है। इनकी भाषा सर्वथा शुद्ध अजभाषा है। पदावली प्रौढ़, मधुर श्रीर केमिल है। शब्द-संग-ठन भावपूर्ण, सरल श्रीर सरस है। वाक्य-विन्यास स्पष्ट, स्वच्छ श्रीर सुगठित है। इनके छन्दों में सर्वत्र सुजान का सम्बोधन है, जो शृंगार-पच्च में नायक का श्रीर भिक्त-पच्च में कृष्ण का श्रथं देता है। इन्होंने कई प्रन्थ रचे हैं। उनमें से सुजानसागर विरह-लोला श्रीर रस-केलि-वल्लो श्राद्दि प्रधान हैं। इनके श्रादि रक्त नागरीदास, श्रलवेलिश्राल, श्रीहठी श्रीर रिसकगोविन्द श्राद्दि उल्लेखनीय हैं।

राम-काव्य—इस काल में राम-काव्य की भी कवियों ने कुछ रचना की है किन्तु उनमें से केवल कुछ ही के सफलता मिली है। इन कवियों में से कुछ ने तो संस्कृत की रामायण आदि का अनु-वाद किया है और कुछ ने उनके आधार पर स्वतन्त्र रूप से भी रचनाएँ की हैं।

राजा विश्वनाथिसं ह रीवाँ-नरेश थे। सं० १००८ से ९० तक इन्होंने राज्य किया। ये वड़े भक्त, विद्यानुरागी श्रीर कुशल किव थे। इनके नाम से बहुत से पंडितों ने प्रसन्न होकर कई प्रन्थ तिखे हैं, फिर भी इनकी रची हुई पुस्तकों से इनकी प्रतिभा प्रकट होती है। कबीर श्रीर उनके मत पर भी इनकी श्रास्था थी। कबीर, जायसी श्रीर तुलसी की ही शैलियों का इन्होंने उपयेग किया

है, श्रार राम-काव्य की अच्छी रचना की है। श्रानन्द-रघुनन्दन नाटक इनका प्रथम साहित्यिक नाटक माना गया है (भारतेन्दु के भी द्वारा)। वीजक श्रीर विनयपत्रिका की टीकायें भी इनकी श्रच्छी हैं। श्रवधी-मिश्रित त्रजभाषा ही इनकी भाषा है।

कृष्ण-काव्यकारों के समान कुछ राम-काव्यकारों ने भी ऋतुवर्णन, नर्खाशस्त्र एवं मुख्य लीलाओं पर रचनायें कर के राम-काव्य को वढ़ाया है। ऐसे कवियों में किशोरीशरण, मधुसूदन-दास (रामाश्वमध नामी प्रवन्ध-काव्य के लेखक), श्रीर ललन-दास मुख्य हैं।

गिरिधरदास—प्रसिद्ध भारतेन्दु वाबू के पिता और काशी के रईस किव थे। इनका असली नाम गोपालचन्द था। इनका जन्म-सं० १८९० है। इन्होंने ४० पुस्तकें लिखीं। इनकी प्रतिभा बहुमुखी, प्रौढ़ और तीत्र थी। इन्होंने भिन्न भिन्न शैलियों से भिन्न भिन्न विषयों पर अच्छी रचनायें की हैं। इन्होंने नाटक भी अच्छे रचे। भिन्न-सम्बन्धी रचना भी मौलिक और अनुवाद रूप में अच्छी की है। रीति-प्रन्थ, नीति-काव्य, चिरत-काव्य की पुस्तकें भी इनकी अच्छी हें। इनकी भाषा सरल और सरस है। उसमें काव्य-कौशल और चातुर्य भी है। इनके प्रन्थों में सं जरासन्थवध (महाकाव्य), भारतीभूषण (अलंकार-प्रन्थ), रसरताकर (रस-प्रन्थ), छन्दार्णव (पिंगल), और नहुष नाटक विश्लेष उल्लेखनीय हैं। वाल्मीकि रामायण का इन्होंने अनुवाद किया और कुछ स्तोत्र भी लिखे।

# नीति-काव्य श्रीर अन्य सुकवि

हुम काल में नीति-सम्बन्धी काव्य की रचना भी श्रच्छी हुई है, श्रीर वह प्रायः दो शैलियों में ही। पहले ता दोहात्मक सतसई शैली में और फिर कुएडलिया शैली में। चूँ कि मुसलमानी राज्य में जनता के लिए कोई ऐसी व्यवस्था न की गई थी जिसके द्वारा चारित्रिक सुधार के साथ ही साथ पारस्परिक सम्बन्ध का सूत्र भी सुन्दररूप में दृढ़ होता। इस समय पंचायतों के ही द्वारा सामाजिक एवं व्यावहारिक ऋादि समस्यायें सुलभाई जाती थीं। मुसलमान राजात्रों की श्रोर से न्यायालय बहुत ही कम थे श्रीर जा थे भी उनमें मुसलमानी नीति-विधान ही प्रधान था, जा हिन्दुच्चों के लिए उपयुक्त न ठहरता था। इसलिए इस समय नीति-प्रन्थों की भी त्र्यावश्यकता हुई। संस्कृत में इस विषय के काव्य-ग्रन्थ बहुत थे, अस्तु बहुत से कवियों ने उन्हीं के आधार पर (उनका अनुवाद करके अथवा न्यूनाधिक रूप में अपनी अनुभूतियों का भी मौतिकता से रखते हुए) नीति-काव्य की रचना की। चूँकि जनता का राज-नीति से सम्बन्ध न था ऋतएव इसे छोड़ कर केवल लौकिक या व्यावहारिक (सामाजिक) नीति के ही र्कवियों ने प्रधानता दी। कुछ कवियों ने कृषि त्रादि से सम्बन्ध रखनेवाले अपने अनुभवों का भी लेकर घाघ के समान रचना की है।

नीति-काव्य में वाग्वैचित्रय श्रीर चमत्कृत-चातुर्यमय काव्य-कौशल ही विशेष रूप में पाया जाता है। कहीं कहीं श्रनुभूति-व्यञ्जना भी मिलती है जो तथ्य-कथन के साथ उक्ति-वैलज्ञ्य के द्वारा ही रख़ दी गई है। इस चेत्र की भाषा साधारण श्रीर स्पष्ट रहती है। कुछ सहदय किवयों ने श्रपनी प्रतिभामयी कल्पना से श्रन्योक्ति के द्वारा भी बड़ी मार्मिक वातें कही हैं श्रीर श्रन्तर्जग्रक् श्रीर वहिर्जगन का सामंजस्य किया है। किन्तु साधारणतया किवयों ने वोध-वृत्ति को ही जागृत करते हुए उपदेशों के साथ तथ्य-कथन का ही श्रपना उदेश्य माना है श्रीर उसे उक्ति-वैचित्र्य से प्रभाव-पूर्ण वनाया है। नीति-काव्यकारों में से विशेष उल्लेखनीय तीन ही मुक्ति हैं:—

युन्द कि मेड़ता (जाधपुर)-निवासी राजा राजसिंह के गुरु थे। सं०१७६१ में इन्होंने वृन्दस्ततसई लिखी जिसमें रहीम श्रीर तुलसी की शैली मिलती है। भाषा साधारण, सरल श्रीर म्पष्ट है। साथ ही स्वच्छता से मुञ्यवस्थित भी है। शब्दालंकार वहुत ही कम हैं। हाँ उपमा, उदाहरण, दृष्टान्त श्रादि उपयुक्त श्रलंकार इसमें विशेष पाये जाते हैं। तथ्य-कथन की ही इसमें प्रधानता है।

गिरधर कविराय—इनकी जीवनी ज्ञात नहीं। जन्म-सं० इनका १७७० माना गया है। इन्होंने कुंडिलियों में नीति-क्ष्म्व्य की श्रम्ब्छी रचना की है, श्रीर इसके ही लिए इन्हें पूरी ख्याति मिली है। इनकी कुंडिलियाँ सर्वत्र व्यापक हैं, क्योंकि इनकी, भापा श्रीर शैली सभी बहुत ही सुवोध, सरल श्रीर साफ़ हैं। वातें अनुभवगम्य, उपयोगी श्रीर तथ्यता लिये हुए स्वाभाविक हैं। कला-कौशल भी रचना में बहुत ही कम है।

इनमें सादगी की ही प्रधानता है। कहते हैं कि गिरधरजी ने जितनी कुंडलियों का संकल्प किया था वे उतनी न वना पाये थे। न्यस्तु, उनकी पूर्ति, उनकी सुयोग्या धर्मपत्नी ने की। जिन कुंडलियों में साई पद मिलता है वे इन्हीं की रची हुई मानी जाती हैं। गिरधरास इस दोत्र में सर्वोच सुकवि ठहरते हैं।

दीनद्याल गिरि काशी के गयाघाट-निवासी पाठक थे। इनका जन्म वसन्तपञ्चमी सं० १८४९ में हुआ। भारतेन्दु के पिता इनके मित्र थे। सं० १९१२ में इन्होंने छुंडिलिया की शैली से अन्योक्ति का प्रधानता देकर अन्योक्तिकल्पदुम नामक नीति-काव्य को एक सुन्दर पुस्तक लिखी, जिसमें नीति के साथ ही साथ ज्ञान और भिक्त की भी वातें मार्मिकता और व्यंजकता के साथ कही गई हैं। भाषा प्रौढ, सुगठित और अलंकृत है। हाँ कहीं कहीं वह छुछ पूर्वीय हिन्दी से भी प्रभावित है। इसमें काव्य-कौशल भी अच्छा है। सं० १८६९ में दृष्टान्ततरिङ्गणी नाम की दूसरी पुस्तक तथा कृष्टणलीला का किन्त-शैली में सरस वर्णन करते हुए अनुरागवाग सं० १८८८ में, तथा ऋतुओं की प्राकृतिक छुटा का चित्रण करते हुए, ज्ञान और वैराग्य-सम्बन्धी मार्मिक वातें लेकर वैराग्यदिनेश भी इन्होंने सं० १९०६ में लिखा। रचना इनकी सर्वथा सराहनीय है।

नीति-काञ्यकारों के अतिरिक्त इस काल के सुकवियों में से विशेष उल्लेखनीय वे सुकवि हैं जो प्रेम के पुजारी और सोन्दर्य के उपासक थे और जिन्होंने मुक्तक-शैली से प्रेमात्मक शृंगार ही का विशेषता देकर मर्मस्पर्शिणी ज्यंजना के साथ मधुर और मृदल भाषा में प्रेम की पीर दिखलाई है।

वोधा राजापुर (बाँदा) के निवासी सरयूपारी ब्राइस थे, इनका नाम बुद्धसेन था। पन्ना-नरेश इन्हें प्यार से बोधा कहते थे। इन्होंने सरम और मंजुल भाषा में किवत्त-सबैया-शैली से प्रेम-पूर्ण सुन्दर रचना की। इनकी पुस्तक विरहवारीश, विप्रलम्भ शङ्कार की एक सुन्दर रचना है। इश्कनामा भी इनकी दूसरी पुस्तक अच्छी है।

ठाकुर—इस नाम के तीन किव हुए हैं। दो तो असनी (फतेहपुर) के ब्रह्मभट्ट थे, तीसरे वुन्देलखण्ड के कायस्थ थे। तीनों ही की रचनायें एक सी हैं। असनी के प्रथम ठाकुर का विशेष हाल ज्ञात नहीं। द्वितीय ठाकुर ऋषिनाथ किव के पुत्र और सेवक किव के पिता थे। इनके पूर्वज गारखपुर के पयासी ब्राह्मण्ये। नरहर किव की कन्या से विवाह करके ये भाट हा गये। इनकी रचना साधारण्या सरस और सुन्दर है। तीसरे ठाकुर बुन्देलखंड के लाला ठाकुर-दास हैं, जिनका जन्म श्रीरह्मा में सं० १८२३ में हुआ। प्रद्याकर से इनकी अच्छी नोक-फोंक होती थी। स्वर्गीय लाला भगवानदीन ने इनकी रचना श्रों का एक संग्रह ठाकुर ठसक के

नाम से निकाला है। इनके छन्द वहे ही सरस, अनुभूति-व्यंजनामय और मर्मस्पर्शी हैं। भाषा साफ, मुहावरेदार और सरल है। उसमें कला-कौशल की कृत्रिमता नहीं है। हाँ बुन्देलखंडी की छुछ पुट अवश्य मिलती है। इसमें लोकेिक्याँ भी सुन्दर रूप में पाई जाती हैं।

पजनेस पन्ना-निवासी थे। इनका विशेष हाल ज्ञात नहीं है। इनकी रचनात्रों का एक संग्रह पजनेस-प्रकास के नाम से छप चुका है। श्रङ्कारी कवियों में इनका अच्छा स्थान है। इनकी अज-भाषा प्रौढ़, अलंकृत श्रीर कला-कौशलमय है, हाँ मधुरता श्रीर सरसता कुछ कम है। उसमें सामासिक पद श्रीर कठोर वर्ण अधिक आये हैं। इससे कुछ अरोचक कदुता सी प्रतीत है। कारसी के भी शब्द या पद इन्होंने रख दिये हैं। रचना इनकी प्रतिभामयी श्रीर सराहनीय है।

मुसलमान कि — उर्दू-साहित्य के रचना-चेत्र में इस समय मुसलमान लोग वड़े वेग से कार्य कर रहे थे, श्रीर गुरु-शिष्य-परम्परा के साथ संगठन करके वढ़ते जाते थे। नवां बां श्रीर शाही दरवारों में भी इन्हें श्रीर इनकी शायरी की श्रच्छा प्रोत्साहन मिलता था। मुशायरे करके ये उर्दू-शायरी का प्रचार भी खूब करते थे। इससे मुसलमानों ने श्रव हिन्दी-रचना का कर्म्य कम कर दिया था। कुछ हिन्दू भी इनके साथ शायरी करने लगे थे। इस समय के प्रमुख उल्लेखनीय मुसलमान कि हैं:—श्रतीमुहिव खाँ (प्रीतम) जो श्रागरा-निवासी थे, श्रीर

जिन्होंने 'खटमलवाईसी' नाम की एक छोटी सी हास्य-रस की पुस्तक लिखी है।

श्रालम वास्तव में बड़े ही प्रेमी-ब्राह्मण थे। शेख नाम की एक रिसका रंगरेजिन से विवाह करके ये मुसलमान ही गये। ये श्रारंगजेव के पुत्र मुख्यज्जम के यहाँ रहते थे। प्रेमा-त्मक कथा-काव्य की परम्परा के अनुसार इन्होंने माधवानल कामकन्द्ला नाम की एक प्रेम-कहानी लिखी। इनकी प्रेम-मर्या सरम कविताओं का एक संग्रह श्राट्यम-केलि के नाम से प्रकाशित हुआ है। श्रालम की भाषा चलती हुई, सोधी-सादी, साफ-मुथरी श्रार सरस है। उसमें सजीवता श्रीर साकारता भी है। हाँ कला-कौशल नहीं है। पदावली लिलत है श्रीर रचना में सची उमंग श्रीर लगन है। कहीं कहीं कारसी के इश्क की भी भलक है। इनके श्रातिरक्त रसलीन (गुलाम नवी), जिन्होंने अलंकृत शैली से सं० १०९५ में श्रंगदर्पण नाम की पुस्तक श्राङ्गिक सीन्दर्य का वर्णन करते हुए लिखी है, श्रीर सं० १०९८ में दाहा-शैली से रसभावादि-निरूपक रस-प्रवोध नाम का एक प्रनथ श्रीर भी लिखा है, श्रीर यहाँ उल्लेखनीय है।

# स्त्री लेखिकाएँ

इस काल में स्त्रियों ने रचना-चेत्र में विशेष कार्य नहीं कर पाया, क्योंकि वे काव्य-कला से, जिसका प्राधान्य था, परिचित न शों। कुछ दो-चार देवियों ने बहुत ही साधारण श्रेणी का भक्ति-काव्य लिखा है। विशेष उल्लेखनीय लेखिकाएँ हैं:—गिरधर किय की धर्मपत्नी साई, जिन्होंने कुंडलिया-शैली से नीति-काव्य लिखा है, जैसा कहा जा चुका है। दूसरी शेक़, जो आलम किय की प्रियतमा थीं और जिन्होंने श्रङ्कार-रस की प्रेममयी स्फुट रचना की है, जो आलम-केलि में संप्रहीत है। इसी समय में मशायरे के स्थान पर समस्या-पूर्त का भी प्रचार किया गया था, उससे प्रभावित होकर स्त्रियों ने भी समस्या-पूर्ति की है। इस चेत्र में भी शेख का नाम विशेष उल्लेखनीय है।

सन्त-कि यह स्पष्ट ही है कि इस काल में व्यक्तित्व के प्रभाव से सन्तों ने अपने अपने अनेक पंथ चला दिये थे, किन्तु ये लोग प्रायः निरत्तर भट्टाचार्य ही होते थे। कवीर-पन्थ जैसे प्रधान पन्थों का अनुकरण करते हुए इन्होंने गुरु-महिमा, निर्णणगान जैसे परम्परागत विषयों पर ही साखी, रमैनी आदि की रौली से मिश्रित भाषा में, जो देहाती से विशेष प्रभावित थी, निम्नश्रेणी की स्फुट रचनाएँ की हैं। सन्तों में से धरनीदास, चरनदास जैसे दे।-एक ही सन्त उल्लेखनीय हो सकते हैं।

#### नाटक

यद्यपि यह काल रीति-प्रनथ-रचना का था, किन्तु खेद हैं कि इस काल में भी नाट्य-शास्त्र-सम्बन्धी केाई भी विशेष उल्ले-खनीय प्रन्थ नहीं लिखा गया। नाटक भी इस काल के पूर्वार्ध में नहीं लिखे गये क्योंकि मुसलमानी शासन का प्रभाव हनकी रचना का रोकता था। मुसलमान-धर्म नाट्य-कला, नाट्य-शास्त्र श्रीर नाटक-रचना का विरोध करता है। कहीं कहीं राम-लीला श्रीर रामलीला श्रादि, जिनका प्रारम्भ भिक्त-काल में हो चुका था, होनी थी, किन्तु उनमें धार्मिकता का ही तत्त्व विशेष रहता था, नाटक का कम। साथ ही रीति-प्रन्थों की परम्परा के प्रवल प्रचार-प्रभाव ने भी नाटक श्रादि साहित्य के श्रन्य विषयों को दब्म रक्ता था। इनका उद्य कला-काल के श्रवसान में ही सुचार रूप से हुआ है। कुछ लोगों ने संस्कृत के कुछ नाटकों के श्रनुवाद करके नाटक-रचना का प्रारम्भ तो किया किन्तु सफलता न हुई क्योंकि व्रजभापा का गद्योचित रूप श्रव तक भी निश्चित न हो सका था, इसलिए नाटक-रचना में वड़ी वाधा पड़ती थी। श्रनुवादित नाटकों में व्रजभाषा का ही प्राधान्य रहा। उल्लेखनीय नाटक इस समय के हैं:—

१—महाकविदेव-कृत देवमाया प्रपंच नाटक । इसमें काव्य का ही प्राधान्य है श्रीर श्रन्योक्ति को विशेषता दी गई है। कल्पना-जन्य सद्धमें श्रीर माया के युद्ध तथा सद्धमें की विजय का वर्णन इसमें दार्शनिक श्रीर चारित्रिक पुट के साथ किया गया है। श्रनुवादित नाटकों में से रामकवि-कृत २—हनुमन् नाटक, निवाज कवि-कृत गद्य-पद्य-मय, ३—शकुन्तला-नाटक, सोमनाथ-कृत, १—माधवविनोद (मालती माधव का श्रनुवाद) त्रजवासीदास-कृत, ५—प्रवोधचन्द्रांद्य नाटक ही उल्लेखनीय हैं। मौलिक नाटकों में से हिन्दी का सर्वीगपूर्ण उल्लेखनीय प्रथम नाटक, जो साहित्यक महत्ता

रखता है, रीवाँ-नरेशं महाराज विश्वनाथिसंह-कृत १-श्रानन्द-रघु-नन्दन नाटकहै। इसके पश्चात् भारतेन्दुवावू के पिता वावू गोपालचन्द-कृत २-नहुष नोटक का स्थान है। भारतेन्दु वावू के ही समय से नाटक-रचना का सचा विकाश प्रारम्भ होता है, इसका वर्णन आगे होगा।

गद्य—जैसा कहा जा चुका है, इस काल में अजभाषा ही सर्वमान्य व्यापक साहित्यिक भाषा थी। अवधी भाषा का प्रभाव इसके सामने विशेष न रह गया था। मुसलमानों के प्रभाव से पश्चिमीय हिन्दी की एक शाखा, पंजावी तथा फारसी से प्रभावित होकर अजभाषा के आधार पर उर्दू नाम से विक-सित हो चली थी, जिसका प्रयोग हिन्दू लोग विशेषतः न करते थे। इसके साथ ही हिन्दुओं ने संस्कृत से प्रभावित करके अजभाषा के आधार पर पंजावी उर्दू के साँचे में कुछ ढालते हुए खड़ी वोली के नाम से एक नागरिक भाषा उठाई थी, जो धीरे धीरे विकसित होकर बढ़ रही थी।

यह सब होते हुए भी अब तक हिन्दी का गद्योचित रूप निश्चित न हुआ था, इसी लिए इस काल में गद्य-रचना का कार्य न हो सका। उर्दू-प्रभावित ब्रजभाषा से खुसरो, गंग और जटमल जैसे दो-चार लेखकों ने पहले कुछ गद्य लिखा, किन्तु काव्य के प्रभाव ने उसे आगे न बढ़ने दिया। ब्रजभाषा का गद्य भी इस समय शिथिल ही पड़ा रहा, हाँ नाटकों और टोकाओं आदि में इसका कुछ उपयोग किया गया। गद्य का काल खड़ी बोली के विकासकाल से ही चलता है, जिसका वर्णन आगे होगा।

#### स्थास

- १--केशवदास के श्राचार्यत्व के विषय में तुम क्या जानते हो ? इनकी मुख्य विशेषताएँ बतलाश्रो।
- २ रीति-प्रन्थकारों का वर्गीकरण यहाँ किस प्रकार किया गया है ?
- ३-इस काल के प्रधान महा-कवियों के रचना-कार्य का आलोन चनात्मक परिचय दो श्रोर उनकी विशेषताएँ बताश्रो।
- ४--- उन मुख्य रीति-प्रन्थकारों के प्रमुख रीति-प्रन्थों की सूचम श्राकोचना करें।, जिन्होंने सर्वोक्कपूर्ण कान्य-शास्त्र, केवल श्रहंकार श्रीर रस-भावादि पर प्रन्थ लिखे हैं।
- ४—छन्दः-शास्त्र के रचना-कार्य की सृक्ष्म विवेचना करते हुए, प्रमुख पिंगलकारों का उल्लेख करे।

### प्रश्नपत्र-नं० ३

- १-कला-कान्य के प्रमुख कविकारों का श्रालोचनास्मक विवेचन करते हुए, उनकी भाषा श्राँर शैलियों पर प्रकाश डालो।
- २-- जय-काव्य का विवेचन करते हुए उसके प्रधान कवियों की श्रालोचना करो।
- ३—धार्मिक भक्ति-काव्य की दशा पर एक युक्ति-संगत श्रीर विवेचनात्मक लेख लिखो तथा उसके प्रमुख कवियों की श्रालोचना करो।
- ४—नीति-काव्य की भाषा, शैली श्रीर भावादि पर तुमने कहाँ क्या पढ़ा है। सतर्क उस पर श्रपने विचार प्रकट करें।

- १—दीनदयाल श्रीर गिरिधर कविराय की तुलनात्मक श्राली-चना करे।
- ६—मुक्तक-प्रेम-काव्य के दो प्रमुख कवियों का श्राखोचनात्मक परिचय हो।
- ७—मुसलमान कवि इस समय क्यों कम हो गये, सतर्क लिखो। नाटकों की इस समय क्या दशा रही श्रीर ख्रियों ने कैसा रचना-श्रार्थ किया?
- म्म्या जानते हो। क्यों इनकी उन्नति इस समय नहीं हुई ?
- ६—राजाश्रों ने हिन्दी-चेत्र में क्या कार्य किया है। प्रमुख राजा कवियों की सूक्ष्म श्रालोचना करे।।

# चतुर्थ ऋध्याय श्राधुनिक काल

( सं० १८५७ से १९८७ तक )

राजनैतिक दशा-इस काल के प्रारम्भ में देश की राज-नैतिक दशास्रों का चक्र परिवर्तन के लिए घूमने लगा था। हिन्दी-प्रदेश पर शासन करनेवाले मुगल-साम्राज्य का पतन हो चुका था। द्त्रिण के महाराष्ट्र-साम्राज्य का प्रभावातंक प्रतिद्नि बढ़ रहा था किन्तु यह कई भागों में विभक्त होकर अव उतना शकि-शाली न रह गया था। एक ऋोर ऋँगरेजों की ईस्ट इन्डिया कम्पनी ने अपना प्रभाव जमाते हुए अपने राज्य का भी सूत्रपात कर लिया था और प्रतिदिन वह उसकी वृद्धि भी करती जा रही र्था। हमारा हिन्दी-प्रदेश वहुत कुछ त्रिटिश-साम्राज्य में त्रा गया था।

इन परिवर्तनों से यद्यपि देश की परिस्थितियों पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा, किन्तु हिन्दी-भाषा श्रीर उसके साहित्य पर कोई विशेष प्रभाव न पड़ सका। हाँ मुग़ल-पतन से उर्दू श्रीर फ़ारसी की बढ़ती हुई प्रगति की कुछ धक्का जरूर पहुँचा, ज्यों ज्यों ब्रिटिश-

साम्राज्य बढ़ता गया श्रीर श्रॅगरेजों के साथ हमारा सम्पर्क घनिष्ट होता गया त्यें ही त्यें हम पर, हमारी हिन्दी पर श्रीर हिन्दी-साहित्य पर ऋँगरेजों, ऋँगरेजी श्रीर उसके साहित्य का प्रतिविम्व पड़ने लगा। लाई वेंटिङ्ग के समय से सामाजिक श्रीर देश-रचा के सुधार-सम्बन्धी कई विधान चले। सती-प्रथा त्रादि वन्द हुई। <sup>भ</sup>वोर-डाकुत्रों का ऋत्याचार भी कम हुआ। आगे चलकर डलहौजी के समय से रेल-तार तथा डाक-विभागादि की व्यवस्था हुई, जिससे हमारा लोक-व्यवहार, व्यापार ऋादि विस्तृत हो गया। यन्त्र के प्रचार से भी साहित्य के प्रचार की वृद्धि हुई। विभाग के कारण देश में शिचा का प्रचार हुआ, जिससे साहित्य की उन्नति हुई। ऋँगरेजी-भाषा के प्रचार ने विचार-धारा तथा साहित्य-प्रगति में रूपान्तर कर दिया। ऋँगरेजी के अनेक शब्द तथा उसके साहित्य की रचना-शैलियाँ त्रादि हिन्दी में वैसे ही आ गई जैसे फ़ारसी को शब्दावली और उसकी शैलियाँ श्राई थीं। यह गद्य-प्रधान श्रॅंगरेजी-साहित्य का ही प्रभाव है कि हिन्दी में गद्य का उदय और विकास हुआ है। अँगरेजी के नाटक, उपन्यास और आलोचना आदि विविध विषयक रचनाओं का प्रभाव भी हिन्दी पर ख़ूब पड़ा है। इसके कारण काव्य-रचना का कार्य तो शिथिल हो गया किन्तु गद्य-रचना का कार्य खब बढ़ा।

अपना साम्राज्य स्थापित करके अँगरेजों ने देशी-भाषाओं से परिचित होना और देश को अपनी भाषा से परिचित करना

राज-कार्य के लिए अनिवार्य रूप से आवश्यक समभ कर शिज्ञा-विभाग के द्वारा प्रारम्भ किया, इसलिए पाठ्य-पुस्तकों की त्र्यावश्यकता हुई, जा पंडितों श्रीर मोलिवियों से तैयार कराई गईं। इसी के साथ ही साथ ऋखवारों या समाचार-पत्रों का भी प्रचार वढ़ा, क्योंकि इनसे शासक श्रार शासित दोनों का कार्य सधता है। इनके कारण भी हिन्दी-गद्य को प्रचुर वृद्धि हुई। थाड़े ही समय केँ परचान् देश में कई प्रभावशाली और प्रधान आन्दोलन उठे, जिनसे भी हिन्दी और हिन्दी-साहित्य ख़ूव प्रभावित हुआ। सन् १८५७ में जो विसव हुन्ना वह त्रल्पकालांन ही रहा, त्रस्तु उसका प्रभाव साहित्य पर विशेष न पड़ा, उसके पश्चात् देश में साधारणतः सुख-शान्ति हो गई। इससे साहित्य की वृद्धि में वड़ी सहायता मिली श्रीर ज्ञान-विज्ञान तथा कला-कोशल का प्रचार हो चला। कुछ समय के वाद अखिल भारतवर्षीय कांत्रेस को स्थापना हुई, जिससे राष्ट्रीय श्रीर राजनैतिक भावों की जागृति बड़े वल-वेग के साथ हुई। देश को विचार-धारा इन दोनों भावों से प्रभावित होकर देश-प्रेम, भाषानुराग, राष्ट्रोयानुरक्ति तथा स्वातंत्र्योपासना के रंग में अनुरंजित हो चली। इसी के श्रंग रूप में श्रीर भी स्वदेशी प्रचार श्रादि के अल्प आन्दोलन उठे, जिनका प्रभाव भी भाषा और साहित्य पर खूव पड़ा। अन्दोलन-प्रचार के लिए समाचार-पत्रों ने गद्य की खूत उठाया श्रीर वढ़ाया, क्योंकि विना इसके कार्य-सिद्धि श्रसाध्य सी ही थी,।

धार्मिक दशा-यह ज्ञात ही हो चुका है कि मध्य-काल में पौराणिक भक्ति-धर्म के साथ व्यक्तित्व से प्रभावित कवीर ऋदि के कतिपय पन्थ भी चल पड़े थे। मुसलमानों के धार्मिक विचारों ने भी यहाँ की धार्मिक परिस्थिति में बहुत-कुछ रूपान्तर कर दिया था। कला-काल में धार्मिक दशा की त्रोर, चुँकि वह एक प्रकार से िश्चर सी हो गई थी, वहुत कम ध्यान दिया गया, इससे सम-यान्तर के कारण उसमें कुछ अनीप्सित वातें आ चली थीं। विद्वानों का ध्यान साहित्य की त्रोर लग चुका था त्रतः धार्मिक चेत्र में निरत्तर भट्टाचार्य साधू-सन्तों की ही प्रधानता हो चली श्रीर इसिलिए धार्मिक दशा गिरने लगी। जब यह दशा बहुत बिगड़ने लगी तब एक बार फिर इसके सुधार के लिए विद्वानों को उठना पड़ा। स्वामी द्यानन्द ने ऋार्य-समाज की स्थापना करके वैदिक धर्म और समाज-सुधार के आन्दोलन उठाये, जिनके कारण देश में नवीन जागृति श्रीर जीवन-ज्योति फैल चली। पन्थों, सम्प्रदायों तथा अन्य भ्रमात्मक संस्थाओं के अशुद्ध सिद्धान्तों का खंडन श्रीर वैदिक-धर्म का मंडन करते हए स्वामीजी ने तर्कात्मक श्रालोचना-पद्धति का भी विकसित किया। सभात्रों श्रीर व्याख्यानों के द्वारा उन्होंने बोल-चाल की साधारण हिन्दी को उन्नत करके फैला दिया। धार्मिक साहित्य की रचना करते हुए उन्होंने हिन्दी-गद्य के। साहित्योचित वनाने का प्रयत्न किया। इन्हीं के कारण लोगों का ध्यान संस्कृत-साहित्य की त्रोर बड़े उमंगोत्साह के साथ बढ़ा। उसका पठन-पाठन भी

है। चला और उसके प्रन्थ-रत्नों के अनुवाद भी लोग हिन्दी में करने लग, जिससे हिन्दी-गद्य परिष्क्रत, शिष्ट, सम्पन्न और प्रौढ़ है। चला, उसमें वाग्वैचिज्य, विवेचन-चातुर्य और भाव-ज्यंजना की वृद्धि हुई।

रेल. तार से हानेवाली व्यापारिक उन्नति से प्रान्तों में साह-चर्च सम्बन्ध और पारस्परिक आदान-प्रदान बढ़ा। हिन्दी कै नंत्र का सम्बन्ध समीपवर्ती वंगाल-प्रान्त से विशेष हुआ । वँगला भाषा पर ऋँगरेजी का प्रभाव पहले ही गहरा पड़ चुका था, अब वँगला से हिन्दी भी प्रभावित हुई। उसमें नाटकों श्रीर उपन्यासों की जो कमी थी वह पूरी हो चलो। वँगला-काव्य से भो हिन्दी-काव्य में बहुत कुछ रूपान्तर हुआ। वँगला में संस्कृत-शब्दों की विशेषता है, ऋस्तु इसके कारण भी हिन्दी में संस्कृत-शब्दावली का प्राधान्य हुआ। विज्ञान और तर्कात्मक धर्म के प्रचार से देश की किनपय बुराइयाँ (प्रेत-पिशाच आदि को पूजा, अन्धविश्वास, चारित्रिक हास) दूर हो चलीं, जिससं धामिक-काव्य (भक्ति-प्रधान) में शिथिलता श्रा चली। देश की वांध-वृत्ति तर्क-प्रधान बुद्धितत्व के साथ वढ़ी, जिससे गद्य के। ही उन्नति मिल सकी । त्रार्यसमाज ने ऋपने ऋान्दोलन के प्रचार में संगीत से तो ऋवश्य सहायता ली किन्तु काव्य में न ली अतः इस समाज में पं**० नाथूराम श**ङ्कर के छोड़कर श्रीर केाई भी विशेष उल्लेखनीय कवि नहीं हुआ। इसका एक प्रभाव यह भी पड़ा कि ऋशिष्ट शृंगार-काव्य से, जो कला-काल में कुछ बढ़ गया था, जनता की कुरुचि हो गई। यहीं हम

यह भी कह देना चाहते हैं कि समाज की दशा विगड़ती चली आ रही थी। उसमें यद्यपि सङ्गटनात्मक शक्ति कुछ शेष थी तो भी वैमनस्य और पार्थक्य की भावनाएँ वढ़ रही थीं। कर्तव्याकर्तव्य ज्ञान के अभाव से, जो अशिक्तित देश में विशेष वढ़ता है, समाज की चारित्रिक दशा का हास हो गया था और वाल-विवाहादि की कुप्रथाएँ फैल रही थीं। मुसलमानों के कारण स्त्री-समाज में परदाप्रथा का चलन हो चुका था जिससे उसकी संस्कृति और उन्नति कि हुई थी। जिस प्रकार मुसलमानों के आचार-विचार, पहनावे-ओढ़ावे एवं शिष्टाचार आदि के प्रभाव से हिन्दुओं के विचारव्यवहार में रूपान्तर हुआ था उसी प्रकार खब अँगरेजों के प्रभाव से भी होने लगा। अस्तु इन विषयों से सम्बन्ध रखनेवाली कविता भी अब कुछ अरोचक सी हो चली।

राव-राजाओं तथा अन्य उच्च श्रेणियों के व्यक्तियों का सम्बन्ध अँगरेजों और अँगरेजी से विशेष हो चला, जिससे उनके यहाँ अव काव्य-साहित्य की चर्चा कुछ कम हो चली और कवियों तथा काव्य-रिसकों के विशेष विशेष स्थानों में केवल मनोरंजनार्थ ही समस्या-पूर्ति होने लगीं। यह हम कह चुके हैं कि अब कविता का हास हो चला था। पिंगल आदि के अच्छे अन्थ बने ही न थे, अस्तु समस्यापूर्ति के द्वारा ही काव्य की चर्चा जीवित थी और वह भी कैंविल कुछ ही कवि-समाजों में। स्वामीजी के प्रभाव से सामाजिक दशा की ओर लोगों का ध्यान गया और उसके सुधार की ओर प्रयत्न भी हो चला, जिससे हिन्दी-साहित्य पर भी अच्छा अभाव पड़ा। सामाजिक कुरीतियों के आधार पर गल्प, नाटक, उपन्यास आदि रचे जाने लगे और सामाजिक विषयों पर कुछ कविता भी लिखी जाने लगी।

रचना-केन्द्र—देश, काल आदि का प्रभाव रचना-केन्द्रों पर भी पड़ता है। इस समय की परिवर्तित परिस्थितियों ने रचना-केन्द्रों में भी वहुत कुछ उलट-पलट कर दिया और अब वे पूर्ववत् तीथों और राज-दरवारों में ही न रह कर देश में इधर-उधर विखर गये। अब पूर्ववत् सम्पर्क-प्रवर्धक विधानों की संकीर्णता न थी इस लिए भाषा और साहित्य का प्रचार-प्रस्तार भी देश में चारों ओर हो रहा था। आन्दोलनों और केन्द्रों के कारण भाषा में जो प्रान्ती-यता की पुट आ जाती थी, अब वह कम हो चली। समाचार-पत्रों और पाठ्य-पुस्तकों के द्वारा हिन्दी-गद्य में व्यापक एकरूपता के लाने का प्रयत्न हो चला। यद्यपि अब तक हिन्दी में पूर्णतया सुविनिश्चित एकरूपता न आ सकी थी।

प्रेसों के खुलने से रचना-केन्द्रों के स्थान पर प्रकाशन-केन्द्र खुल गये श्रोर धनी-मानी व्यक्तियों ने नगरों में जहाँ प्रेस खोले वहीं पुस्तकें प्रकाशित हो चलीं। स्वामीजी के खंडन-मंडन से लोगों में प्राचीन प्रन्थों के खोजने श्रीर उनका श्रवलोकन कर प्रमाणादि के रूप में उन्हें रखने की रुचि वढ़ चली। श्रॅगरेजों में भी हिन्दुश्रों की विचार-धारा (सभ्यता, संस्कृति श्रादि) से परिचित होने की इच्छा प्रवल हुई श्रीर यह स्वभावतः शासक-जाति के लिए श्रावश्यक एवं श्रनिवार्य ही है, श्रस्तु प्राचीन पुस्तकों की खोज श्रीर उनका

प्रकाशन हो चला। इन्हें सुबोध करने के लिए इनके भाषान्तर भी हुए।

शिचा-विभाग के द्वारा जिस प्रकार गद्य (व्यापक रूप से निश्चित और स्थिर गद्य) के उत्थान में सहायता मिली है उसी प्रकार विविध विषयों की रचना में भी, हिन्दी से परिचित होने के लिए अँगरेजों के व्याकरण की आवश्यकता हुई। अस्तु, व्याकरण-सम्बन्धी पुस्तकें भी वे तैयार करने और कराने लगे। इसी प्रकार गिणित, भूगोल, इतिहास, विज्ञान आदि विषयों की पुस्तकें गद्य में रचो जाने लगीं, जिससे हिन्दी में विविध विचारों के प्रस्कृटित और प्रकाशित करने की चमता वढ़ चली।

ध्यान रखने की वात है कि खड़ी बोली के गद्य का उद्य हिन्दी-प्रान्त में न होकर कलकत्ते में हुआ है, क्योंकि क्रॅगरेजों ने वहीं सबसे प्रथम अपने लिए पाठशाला खोलकर पाठ्य-पुस्तकें तैयार कराई हैं, किन्तु वहाँ इजभाषा-प्रभावित ही खड़ी बोली का उद्य हुआ। खड़ी बोलो के ठेठ रूप का मौ० इन्शा के द्वारा लखनऊ से प्रचार किया गया। फिर क्रमशः बनारस, प्रयाग आदि में इसके रचना-केन्द्र निश्चित हुए और पश्चिम की ओर बढ़े। आर्य-समाज के प्रभाव से अजमेर और लाहार आदि में भी हिन्दी का प्रचार हुआ और उधर भी रचनात्मक कार्य हो चला।

राष्ट्रीय जागृति के प्रभाव से हिन्दी-भाषा श्रीर उसके साहित्य में लोगों का प्रेम बढ़ चला, श्रस्तु इनकी उन्नति के लिए भिन्न भिन्न स्थानों में कई संस्थाएँ खुलीं। इनमें से काशी-नागरी-प्रचारिणी सभा श्रीर हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन विशेष उल्लेखनीय हैं। उक्त सभा ने हिन्दी की परिमाजित करने हुए कचहरियों में स्थान दिलाने श्रीर व्यापक वनाने तथा उसके प्राचीन साहित्य का उद्घार करने में तथा उक्त सम्मेलन ने इसे राष्ट्र-भाषा करते हुए देशव्यापी बनाने में बहुत बड़ा कार्य किया है। श्रस्तु हिन्दी दोनों की ऋणी है।

विचार-धारा-इस परिवर्तन-प्रधान-काल में विचार-धारा का अपरिवर्तित रहना सर्वथा असाध्य सा ही था। नवीन साहित्य-रचना के समुद्र में प्रविष्ट होने के पूर्व नदी के समान देश की रुचि और विचार-धारा कई शाखाओं में विभक्त हो गई। विकाश-वाद के सिद्धान्त का भी यही मत है। इसका फल यह हुआ कि विविध विपयों की ओर लाग अभिमुख होकर रचनाएँ करने लगे और साहित्य के विविध अंगों की पूर्ति करते हुए उसकी श्री-वृद्धि कर चले। ऋँगरेजी पढ़े-लिखे लाग हिन्दी की उपेजा की दृष्टि से देखते थे श्रीर उसके साहित्य का कुछ भी महत्त्व न देते थे। यह देखकर हिन्दी-हितैपियों श्रीर देशाभिमानियों ने हिन्दी-साहित्य की बृद्धि में सब प्रकार प्रयत्न करना प्रारम्भ किया। स्मर्गीय है यह काल विशेषरूप से खड़ी बोली की काव्य-चेत्र में लाने के स्तुत्य कार्य के लिए। गद्य-चेत्र में तो उसने अपना स्थान निश्चित करही लिया था। अब काव्य-चेत्र में भी उसने स्थान पाने का प्रयत्न किया। समाचार-पत्रों, पाठ्य-पुस्तकों, व्याख्यानों ऋदि के प्रभाव से खड़ी बोली, व्यापक श्रीर सर्व-साधारण की प्रधान भाषा सी हो गई। त्रज-भाषा, जनता के परि-

चय-त्रंत्र से उत्तरोत्तर दूर होती गई श्रीर इसी लिए वह दुर्बोध ठहरने लगी, फलतः वह केवल कुछ साहित्यानुरागियों के समाज में ही संस्कृत भाषा के समान सीमित हो चली श्रीर जनता में खड़ी बोली ही पूर्ण प्रचलित होगई, इसी लिए काव्य में भी इसका उपयोग है। चला। एक विशेष लाभ इससे यह हुआ कि उर्दू-भाषा-भाषी शायरों ने हिन्दी में भी कार्य करना प्रारम्भ किया श्रीर उर्दू-भाषी समाज में भी हिन्दी का प्रवेश हो चला। खड़ी बोली के काव्य के प्रचार में समाचार-पत्रों एवं पाठ्य-पुस्तकों आदि ने बहुत वड़ी सहायता दी है।

#### अभ्यास

१—गद्य की वृद्धि इस समय क्यों श्रीर कैसे हुई, उसके प्रचार-प्रस्तार में किससे विशेष सहायता मिली ?

२---इस काल में साहित्य-रचना के केन्द्रों की क्या दशा रही, सतर्क श्रीर सकारण लिखी।

३—इस काल की विचार-धारा पर यहाँ क्या प्रकाश डाला गया है श्रीर तुम उससे कहाँ तक सहमत हो ?

४—खड़ी बोली का उपयोग काव्य में क्यों श्रीर किस प्रकार किया गया, सतर्क लिखो। साथ ही इस काल में व्रज-भाषा की दशा पर भी प्रकाश डालो।

५---श्रॅंगरेज़ों के कारण हिन्दी-भाषा श्रीर साहित्य पर क्या विशेष प्रभाव पड़ा है, श्रालोचनात्मक रूप से लिखा।

६—सामाजिक श्रीर धार्मिक दशाश्रों का सुक्ष्म विवेचन करते हुए उनके उन प्रभावों का जो हिन्दी-साहित्य पर पड़े हैं, सतर्क दिखलाश्रो।

# हिन्दी-गद्य-विकास

प्रारम्भिक—यह पूर्व अध्यायों से प्रकट हो चुका होगा कि साहित्यिक चेत्र में अजभापा हो एक सर्वमान्य और व्यापक भाषा थी। यद्यपि भिन्न भिन्न प्रान्तों का प्रभाव उस पर पूर्णतया पड़ि रहा था और उसमें इस प्रकार रूपान्तर भी हो रहा था तो भी उसका मूल-रूप प्रधान और व्यापक था। चृंकि देश-कालानुसार काव्य का ही विशेष प्रचार-प्रसार था इसिलए इसका काव्योचित रूप ही ख़ृत परिष्कृत और परिमार्जित हुआ था। कळा-काल में तो यह इतनी अलङ्कृत, माधुर्व्य आदि गुण्युक्त, भाव-गम्य और सरस कर दी गई कि यह गद्य के लिए उपयुक्त ही न रह गई। अस्तु इसका उपयोग गद्य में न किया जा सका, अवधी आदि दूसरी भाषाएँ इसके प्रचार-प्रसार से पहले ही दव चुकी थीं। अजभाषा के गद्य की असफलता तभी प्रकट हो चुकी थीं जब उसका उपयोग गोकुलनाथ आदि ने अपने गद्य-प्रन्थों में किया था।

आधुनिक काल के उद्य होते ही, जैसा पहले दिखलाया जा चुका है, देश-काल की परिवर्तित परिस्थितियों के प्रभाव से, जो राजनैतिक, धार्मिक श्रीर सामाजिक श्रान्दोलन उठे श्रीर हमारा सम्पर्क-सम्बन्ध व्यापार श्रादि की वृद्धि से बढ़ता हुआ श्रॅगरेजों श्रोर दूसरे प्रान्तों से हुआ श्रीर हमारों भाषा तथा हमारा साहित्य श्रॅगरेजो, वंगाली आदि भाषाओं तथा उनके साहित्यों से प्रभावित हुआ इस सबके फल-स्वरूप में गद्य का ही प्रयोग-प्रचार अनिवार्य हुआ। चूँकि शिष्ट-समाज में उर्दू ही का विशेष प्रचार था इसलिए हिन्दी को वैसे ही साँचे में ढाल कर गद्योचित रूप देने की वात उचित श्रीर उपयोगी समक्ती गई। वस खड़ी वोली के गद्य का विकास हो चला। इसे महती सहायता मिली पत्र-पत्रिकाओं, स्कूलों की पाठ्य-पुस्तकों आदि के प्रचार-प्रवर्धन से। ब्रिटिश राज्य तथा उसके कर्मचारियों को देश की सभ्यता, संस्कृति श्रीर विचार-धारा आदि से परिचय प्राप्त करना भी आवश्यक हुआ श्रीर इसी लिए उन्होंने हिन्दी श्रीर उसके साहित्य की ग्रोर ध्यान भी दिया।

खड़ी बोली—इसको उत्पत्ति का विवेचन करना यद्यपि हमारे प्रसंग से वाहर की बात है और भाषा-विज्ञान से सम्बन्ध रखता है, फिर भी हम यह बतला देना आवश्यक समभते हैं कि खड़ी बोली किसी प्रान्त विशेष की व्यावहारिक भाषा नहीं और उसका उपयोग बोलचाल में नहीं होता। यद्यपि कुछ लोगों ने इसे दिल्ली के समीपवर्ती बुलन्दशहर, मेरठ आदि प्रान्तों की भाषा कहा है किन्तु वस्तुतः वहाँ यह भाषा साधारणतः बोली नहीं जाती। इसकी उत्पत्ति ब्रजभाषा के उस रूप से हुई है जिस पर पंजाबी और कुछ अंशों में कारसी का गहरा प्रभाव पड़ा है। \*

<sup>#</sup> यही विचार श्रीरत्नाकर श्रादि विद्वानों का भी है।

नागरिक लागों में इसं भाषा के ठेठ रूप का प्रचार हुआ श्रीर मुराल-राज्य के पतन होने पर दिल्ली श्रीर श्रागरे से इस भाषा का लेकर व्यापारी क्रार दूसरे लाग कानपुर, इलाहावाद, मुर्शिदाबाद त्रादि की तरक गये श्रीर उन्होंने ही इसका प्रचार किया। इसं साहित्यिक रूप आधुनिक काल में ही प्राप्त हुआ है। पहले खुसरो ऋादि कुछ हो लागों ने, जैसा हम प्रथम लिख चुके हैं, इसकम प्रयोग अपनी रचनाओं में किया था किन्तु उन्हें सफलता न मिली थी और इसका प्रचार भी न हा सका था। हाँ इसके स्थान पर मुस-लमानों ने उर्दू के। उठा दिया था और वह विकसित होकर हिन्दी से त्रालग एक स्वतंत्र साहित्यिक, शिष्ट-समाज त्रीर राज्य की भाषा वन गई थी और शायरों की कृपा से उसने अपना कुछ साहित्य भी तैयार कर लिया था। ऋस्तु ऋाधुनिक समय के प्रारम्भ में भो इसी भाषा का विशेष प्रचार शिष्ट-समाज में रहा। चूँ कि उर्दू और उसके साहित्य में भारतीयता की सची मलक न थी वरन फ़ारसी और उसके साहित्य का हो पूरा प्रभाव था, खतः विद्वान खँगरेजों तथा हिन्दुखों ने यह देखकर संस्कृत के आधार पर स्वतंत्र रूप से खड़ी बोली का उठाना उचित समभा। विद्वान् हिन्दुत्रों ने यह देखकर कि मुसलमान लाग हिन्दी का हेय कह कर उर्दू के सामने विशेष नहीं उठने देना चाहते, वे उसे देहाती और अशिष्ट भाषा कहते हैं, खड़ी वाली का संस्कृत के साँचे में ढाल कर साहित्यिक भाषा बनाने का स्तुत्य उद्योग किया। राष्ट्रीय भावों को जागृति ने भी इसमें बड़ी सहायता की।

श्राधुनिक काल के प्रारम्भ में प्रथम तो हिन्दी-गद्य विशेषरूप से उर्दू-गद्य के ही साँचे में ढाला गया क्योंकि उर्दू के राज-भाषा होने से उसके गद्य का रूप विशेष श्रच्छा था, व्यावहारिकता श्रीर विविध विचारों के प्रकाशन की चमता उसमें श्रिषक थी, किन्तु श्रागे चल कर खड़ी बोली का गद्य संस्कृत के ही श्राधार पर विकसित हुआ श्रीर फिर उस पर श्रॅंगरेजी का भी प्रभाव पड़ा जिससे उसमें स्पष्टता, धारावाहिकता श्रीर स्वाभाविकता भी श्रा गई।

गय-ग्रन्थ — पूर्व अध्यायां से यह प्रकट ही हो चुका है कि हिन्दी का सबसे प्रथम गद्य-प्रन्थ और गद्य-लेखक सं० १४०० के लगभग मिलते हैं। महात्मा गोरखनाथ ही प्रथम गद्यकार माने गये हैं। इनके पश्चात भक्तिकाल में गोकुलनाथ प्रमुख गद्य-लेखक हुए। उनकी दोनों वार्तायें उनके गद्य के उदाहरण हैं। ध्यान रखना चाहिए कि गोरखनाथ का तो गद्य प्रान्तीयतामय और गोकुलनाथ का ग्रुद्ध अज-भाषा में है। अजभाषा-गद्य का उपयोग बढ़ न सका, केवल टीका-टिप्पणियों में ही उसका कुछ प्रयोग होता रहा और वह साहित्यिक रूप में विकसित भी न हो सका। चौदहवीं सदी में खुसरों ने खड़ी बोली के ठेठ प्रारम्भिक रूप में रचना की, जिसे देखकर मुसल-मानों ने उर्दू और उसके साहित्य के। विकसित किया। अकवर के समय में गंग किव और सं० १६८० में जटमल ने खड़ी बोली के देशज रूप में, संस्कृत-शब्दों को प्रधानता देते हुए और कहीं

कहीं द्रवारी भाषा की भी, जो कारसी से प्रभावित थी, पुट लगाते हए दे। गद्य-प्रनथ लिखे। इस गद्य का भी प्रचार न हो सका। आर्थनिक काल के प्रारम्भ में गद्य की दे। मुख्य पुस्तकें, (मुं० सदासखलाल-कृत सुरसागर, मौ० इन्शा-कृत रानी केतकी की कहानो) जिनमें खड़ी बोली का कुछ ऋच्छा रूप मिलता है, तैयार हुईं। ऋस्तु ये ही दोनों विशेष उल्लेखनीय हैं। सं० १८६० में कलकत्ता-कोर्ट विलियम कालेज के अध्यापक पं० लल्ललाल और मदल मिश्र ने प्रिन्सिपल गिलक्रिस्ट की खाज्ञा से प्रेम-सागर और नासकेतोपाच्यान नाम की दो पाठ्य पुस्तकें लिखीं । इन दोनों की हिन्दी वजभाषा से प्रभावित है। हाँ मिश्रजी की भाषा में खड़ी बाली की कुछ विशेष पुट है, और प्रेमसागर में सतुकान्त और पंडिताऊ शैली की प्रधानता है। श्रस्तु हम कह सकते हैं कि खडी बोली-गद्य के प्रमुख प्रवर्तक उक्त मुं० सदासुखलाल, मौ० इन्शाखाँ, पंडित लल्लुलाल और सदल मिश्र हैं। इन लागों ने ता हिन्दी-गद्य के रूप के स्थिर करने की श्रोर प्रयत्न किया है। वास्तव में हिन्दी-गद्य की अविरलधारा राजा शिवप्रसाद के ही समय से चलती है।

हिन्दी-गद्य श्रोर ईसाई—हिन्दी-गद्य के प्रचार में ईसा-इयों ने भी अच्छा कार्य किया है किन्तु हिन्दी-हित की भावना से नहीं वरन विशेषतया ईसाई-मत के प्रचार की ही इच्छा से। इन्होंने वाइविल के हिन्दी में अनुवाद किये-कराये श्रीर उनका प्रचार किया। साथ ही इन्होंने प्रेस खोल कर पाठ्य पुस्तकों का भी कार्य करते हुए भिन्न भिन्न विषयों की आवश्यक पुस्तकें प्रकाशित कीं। बहुत ही कम ऐसे श्राँगरेज श्रीर ईसाई हुए हैं जिन्होंने हिन्दी-हित के भाव से साहित्य-सेवा की है।

हिन्दी-गद्य के प्रवर्धन में इस समय दो मुख्य वाधायें उपिश्यत थीं, एक तो यह थीं कि त्रिटिश गवर्नमेण्ट ने फारसी के स्थान पर अपनी अदालतों में उर्दू केंग, उसे शिष्ट समाज की भाषा समम उर जारी कर रक्खा था, जिससे जीविका और मान-मर्यादा के विचार से साधारण लोग उसी का विशेष पठन-पाठन करते थे और हिन्दी की ओर उपेचा को दृष्टि रखते थे। धार्मिक प्रभाव के कारण ही रामायण जैसी पुस्तकों के द्वारा हिन्दी साधारण समाज में पढ़ी जाती थी। किवयों और दूसरे लोगों में जजभाषा तथा ठेठ हिन्दी का व्यवहार होता था। दूसरी कठिनाई यह थीं कि शिचा-विभाग आदि में मुसलमानों की ही प्रधानता थी, उन्हीं का वहुमत था। वे लोग दफ़रों और शिचा-विभाग में हिन्दी के सख्रालन का सदैव विरोध किया करते थे और उसी हिन्दी की ओर कुछ ध्यान देते थे जो लिखी तो देवनागरी लिपि में जाती थी किन्तु रहती उर्दू ही थी। वे डरते थे कि हिन्दी के प्रचार से कहीं उनकी उर्दू दब न जाय।

ऐसी परिस्थितियों में हिन्दी का हित करनेवाले राजा शिव-प्रसाद का नाम और उनका काम विशेष उल्लेखनीय एवं स्सहनीय है।

राजा शिवप्रसाद C. S. I.—(जन्म-सं० १८८०, मृत्यु सं० १९५२) ये काशी के प्रसिद्ध वैश्य-कुल में उत्पन्न हुए। शिचा-

विभाग में इन्सपेक्टर रह कर इन्होंने मुसलमानों का विरोध होते हुए भी हिन्दी का अच्छा हित किया और इस आधार पर कि हिन्दी ही साधारण जन-समुदाय और देश के काव्य-साहित्य की भापा होकर व्यापक है, देश का वास्तिक साहित्य, जिसमें उसकी सभ्यता और संस्कृति का पूरा प्रतिविम्ब है, हिन्दी ही में है, उर्दू में नहीं, इसलिए हिन्दी ही का विशेष स्थान मिलना चाहिए, उसे शिवा-विभाग में जारी कराया। उन्होंने उर्दू के भी अदालती भाषा समक्त कर जारी रहने दिया और दोनों के कगड़े की दूर करने के लिए, दोनों से मिली हुई एक उभयनिष्ठ भाषा का प्रचार प्रारम्भ किया। ऐसी ही भाषा में उन्होंने कई पाठ्य पुस्तकें भी तैयार कीं।

हिन्दी के विषय में इनका विचार — हिन्दी-गद्य के रूप पर राजा साहव का यह विचार था कि वह ऐसी हो जो साधा-रागतः सर्वत्र प्रचलित हो श्रीर जिसमें कारसी श्रादि के परम प्रचलित श्रीर परिचित शब्द या पर भी श्रा सकें। हाँ रहे वह चलती हुई ठेठ हिन्दी ही। किन्तु उनकी कुछ पुस्तकों से यह भी ज्ञात होता है कि उच साहित्य के लिए वे संस्कृत-प्रभावित हिन्दी को ही उपयुक्त सममते थे। उनकी प्रथम की पुस्तकों ऐसी ही हिन्दी में हैं। हाँ बाद की पाठ्य पुस्तकों में हिन्दी प्रायः उद्दूं ही सी हो गई है। यह कदाचित् उन पर पड़े हुए उर्दू-शिक्तित-समाज तथा श्रारेज श्रधिकारियों के सम्पर्क का ही प्रभाव था। संकृत्र १९०२ में उन्होंने 'बनारस-श्रखवार' निकाला, जिसकी हिन्दी उर्दू से ही प्रभावित थी।

राजा लक्ष्मणिसंह इन्हीं के समान वरन इनसे कुछ विशेष भी, उस समय के हिन्दी-हितैषियों में राजा लक्ष्मणिसंह का नाम विशेष उल्लेखनीय है। ये सं० १८८३ में पैदा हुए, सं० १९०३ में डिप्टी कलेक्टर हुए. श्रीर सं० १९२० में इन्हें राजा की उपाधि मिली। इन्होंने हिन्दी-गद्य का वर्तमान साहित्यिक ज्शीर प्रौढ़ रूप स्थिर किया श्रीर स्वामी द्यानन्द की ही हिन्दी की श्रादर्श रूप में रख कर उसे संस्कृत पर श्राधारित किया। वास्तव में ऐसी ही हिन्दी देश की प्रकृति, संस्कृति श्रीर सभ्यता के श्रानुकृत ठहरती है। विना संस्कृत की सहायता के हिन्दी-साहित्य की प्रगति को दुस्साध्य समम कर इन्होंने हिन्दी में संस्कृत की पर्याप्त पुट रक्खी। वस्तुतः यह ठीक भी है।

इनकी पुस्तकें—इनकी पुस्तकों में से शकुन्तला-नाटक (कालिदास-कृत)का हिन्दी-अनुवाद, मेघदूत और रघुवंश प्रधान हैं। वस्तुतः तीनों ही परम-प्रसिद्ध, प्रशंसनीय और सुन्दर हैं। शकुन्तला में गद्य-पद्य है, मेघदूत विविध छन्दों में लिखा गया है और उसी प्रकार रघुवंश भी है। शकुन्तला का इनसे अच्छा अनुवाद अव तक केई नहीं कर सका। सच पूछिए तो वर्तमान साहित्यिक हिन्दी के सच्चे प्रवर्तक यही ठहरते हैं। सं०१९१८ में इन्होंने 'प्रजा-हितैषी' नाम का एक पत्र निकाला, जिससे साहित्यिक रहिन्दी के प्रचार में बड़ी सहायता मिली।

यहाँ हम यह भी कह देना त्रावश्यक सममते हैं कि इस समय तथा इसके त्रागे भी समाचार-पत्र प्रायः उन्हीं लोगों के द्वारा निकाल गये हैं जो हिन्दी के अच्छे लेखक और हितैषी थे और जिनका पत्र निकालने में यही उद्देश्य था कि हिन्दी के गद्य का रूप तथा उसकी शैली निश्चित होकर व्यापक रूप से प्रचलित हो।

यह हम प्रथम ही दिखला चुके हैं कि हिन्दी-गद्य के प्रचार में आर्यसमाज के धार्मिक अपन्दोलन ने, जो स्वामीजी की छुपा में उठा, वड़ी सहायता मिली। आर्यसमाज ने संस्कृत के प्रन्थरतों के भाषानुवाद प्रकाशित किये। स्कूल, कालेज, अनाथालय, गर्ल्स-स्कूल खोले और व्याख्यानों के द्वारा हिन्दी का विशद प्रचार किया। पंजाब और पश्चिमीय प्रान्तों में हिन्दी का जा प्रचार हुआ उसका श्रेय वास्तव में आर्यसमाज और उसके कार्यकर्ताओं के ही है। पं श्रद्धाराम का नाम यहाँ विशेष उल्लेखनीय है। इनके द्वारा पंजाब में हिन्दी का बहुत वड़ा हित और प्रचार हुआ। इन्होंने कई पुस्तकें लिखीं, जिनमें से आत्मिचिकित्सा, धर्म-रचा, श्रते।पदेश (दोहों में), अपना जीवन-चरित्र और भाग्यवती नाम का उपन्यास उल्लेखनीय हैं। सम्भवतः यही जीवन-चरित्र और यही उपन्यास हिन्दी के सबसे प्रथम जीवन-चरित्र और उपन्यास हैं। यह हरिश्चन्द्र के समकालीन थे और उन्हें हिन्दी का सर्वीच लेखक मानते थे।

युगान्तर-प्रारम्भ अव तक में हिन्दी-गद्य का प्रचार-प्रस्तार ख़ूब होगया था श्रीर उसमें व्यापकता, व्यवहारोचित चमता तथा साहित्योचित सशक्त प्रतिभा भी श्रा गई थी। श्रस्त, श्रव उसमें नवीन जीवन का डालुना ही समीचीन हुशा। वस इसी समय में भारतेन्दु बावू हरिश्चन्द्र का युगान्तर उपस्थित करनेवाला कार्य प्रारम्भ हुत्रा ।

भारतेन्दु वाबू हरिश्चन्द्र का जन्म सं० १९०७ में काशी के मिस इंस वाबू गोपालचन्द अप्रवाल "गिरिधरदास" के यहाँ हुआ। इनके पिता स्वयमेव हिन्दों के प्रेमी और अच्छे किव थे। पिता के शीघ्र मर जाने से इनका पठन-पाठन तो वन्द हो गया, किन्तु इनके विद्या-प्रेम और स्वाध्याय ने इनमें अच्छी योग्यता उपस्थित कर दी। अजभाषा के ये अन्तिम रत्न और खड़ी बोली के प्रथम इन्दु हुए। नाटक के चेत्र में वे सर्वाप्रगण्य नाटककार और खड़ी बोली के काव्य-चेत्र में प्रथम कवीन्द्र हुए। सं० १९४१ में इनका स्वर्गवास हुआ।

साहित्यक कार्य — अपनी वहुमुखी प्रतिभा से इन्होंने साहित्य के कई अंगों की स्तुत्य पूर्ति की। गद्य की भाषा के इन्होंने प्रौढ़, परिमार्जित तथा स्वच्छ करके उसका साहित्योचित रूप स्थिर किया, जिसे हिन्दी-संसार ने सहर्ष स्वीकार करके इन्हें गद्य का प्रधान प्रवर्तक माना। काव्य-साहित्य की प्रधान भाषा (ज्ञज-भाषा) का भी इन्होंने खड़ी बोली के समान संस्कार किया। उसमें से प्राचीन घिसे-घिसाये शब्दों की दूर कर नवीन समय श्रीर संसार के उपयुक्त नवीन भाव-पूर्ण शब्द रख दिये, जिनके कारण व्रज-भाषा श्रीर उसके काव्य में नवीन जीवन श्रा गया। भाषा-सुधार के साथ ही साथ इन्होंने साहित्य-प्रगति, काव्य-शैलो, रचना-परिपाटी श्रीर विचार-धारा को भी नवीन मार्गो से चला-

कर नये चेत्रों की ग्रोर शंघितंत कर दिया, जिससे देश श्रीर समाज के नवीन जीवन श्रीर शाचीन साहित्य के वीच में पड़ा हुआ अन्तर या विच्छेद दूर हो गया श्रीर दोनों में सुन्दर सामञ्जस्य सा प्रतीत होने लगा।

हिन्दी के नाटकोपन्यास-साहित्य के उदय श्रीर विकास का भी श्रेय इन्हीं का है। साहित्यिक पत्रिकात्रों के भी यही प्रमुख जन्मदाता हैं। इन्हींने अपने नाटकों श्रीर 'कवि-वचन-सुधा' नामी पत्रिका से दोनों का उदय किया। साथ ही सवसे वड़ा स्तुत्य कार्य इन्हेनि अपने प्रोत्साहन-प्रभाव से हिन्दी-चेत्र में कतिपय नवीन श्रीर सराहनीय गद्य-लेखक नाट-कोपन्यासकार तथा व्रज-भाषा श्रीर खड़ी बोली दोनों के सुकवियों का पैदा करके किया। स्मरण रखने की बात है कि भारतेन्द-काल में जितने भी लेखक हुए हैं सबने शुद्ध हिन्दी का ही उपयोग किया है। जिस प्रकार मुसलमानों के प्रभाव से हिन्दी में फ़ारसी के शब्द या मुहावरे आ गये थे उसी प्रकार अँगरेजों के प्रभाव से हिन्दी में अँगरेजी के भी शब्द और मुहावरे रूपान्तरित होकर आये हैं. किन्त वे लाये गये हैं उन ऋँगरेजी-शिच्चित लेखकों के द्वारा जा भारतेन्द्र-काल के वाद हुए हैं। भारतेन्द्र बावू ने भाषा श्रीर साहित्य में कतिपय नवीन बातों का संचार करते हुए भी व्रजभापा-काव्य की प्राचीन परम्परा ( कवित्त, सवैयावाली मुक्तक काव्य-शैली-शृंगार श्रीर भक्ति-प्रेम की परिपाटी ) की सुरिचत श्रीर जारी रक्खा ।

भारतेन्दु वाबू के गद्य की विशेषतायें भारतेन्दु के समय से खड़ी बेंाली के गद्य में निम्नांकित उल्लेखनीय विशेष-तायें आ गईं।

- १—गद्य सुन्यवस्थित, संयत श्रीर प्रौढ़ होता हुश्रा, शिष्ट, स्वाभाविक श्रीर न्यापक हो चला।
- २—उसमें सजीवता, स्पष्टता श्रीर धारावाहिकता श्रागई।
- ३—फ़ारसी आदि के प्रभाव से वह सुरिक्त रहकर अपने शुद्ध रूप में रहा।
- ४—उसमें विषयानुकूल शैली-वैचित्र्य श्रीर सवलता का भी उदय हुआ।
- ५—नियंत्रित हेाकर वह एकरूपता से स्थिर हे। चला। मुहावरों के उपयोग से उसमें चलतापन श्रीर सारल्य भी श्राया।
- ६ व्यंग्य श्रीर भावपूर्ण होकर वह रोचक हो चला।

इन विशेषतात्रों के साथ उस समय से तीन प्रमुख शैलियों का विकास हो चला:—१—साधारण—जिसमें सुवेध श्रीर वेल-चाल की सरल भाषा की प्रधानता रहती है। २—साहित्यक— जो उच केटि के साहित्य में प्रयुक्त होती है श्रीर जिसमें संस्कृत-पदावली के साथ गाम्भोर्य, श्रर्थ-गौरव श्रीर प्रौढ़ वाक्य-विन्यास रहता है। ३—भावात्मक श्रीपन्यासिक—जिसमें सरल, स्पष्ट श्रीर सरस छोटे वाक्य रहते हैं। हाँ वस्तु-वर्णन या तथ्य-निरूपण में भाषा कुछ श्रवश्य ही उन्नत रहती है। भारतेन्दु के ग्रन्थं भारतेन्दु ने बहुत से प्रन्थों की रचना की । उनके नाटकों में से कुछ तो अनुवाद हैं और कुछ मौलिक। इनमें से विशेष उल्लेखनीय नाटक हैं:—कपूरमंजरी, सत्यहरि-रचन्द्र, भारतदुर्दशा, मुद्राराज्ञस तथा अन्धेरनगरी। संग्रह-प्रन्थों में सुन्दरी-तिलक सुन्दर और सुक्षिपूर्ण है।

साहित्य-दृद्धि—भारतेन्द्र का समय वह समय है जब से हिन्दी-गद्य और हिन्दी-साहित्य का सचा विकास प्रारम्भ होता है। इसी समय से विविध विषयों की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित होचला, विविध विषयों की रचनायें हो चलीं और उनके उपयुक्त हिन्दी में भिन्न भिन्न प्रकार की गद्य-शैलियों का भी उदय हो चला। इस विकास में विविध विषय-पूर्ण गद्यप्रधान अँगरेजी और वँगला-साहित्य से वड़ी सहायता मिली। हम पहले ही दिखला चुके हैं कि देश के विविध आन्दोलनों, समाचार-पत्रों और शिज्ञा-विभाग के पाठ्य प्रन्थों का बड़ा गहरा प्रभाव भाषा और साहित्य पर पड़ा।

भारतेन्दु के प्रयत्न से अब गद्य में, जैसा हम लिख चुके हैं, विविध-विपय-प्रकाशन-ज्ञमता, स्थिरता श्रीर व्यापकता श्रागई थी। साथ ही उस समय उनके प्रोत्साहन से एक लेखक-मंडल सा भी बन गया था; जिसमें अच्छे श्रीर प्रतिभावान लेखक थे। पंडित बद्रीनारायन चैाधरी, पं० प्रतापनारायण मिश्र, पं० बाल-कृष्ण मृह, पं० श्रम्बिकाद्त व्यास, पं० भीमसेन शर्मा, लाला श्रीनिवासदास, बाबू तेताराम, राधाचरण गोस्वामी, ठाकुर

जगमाहनसिंह श्रीर पं० केशवदास भट्ट श्रादि ने गद्य में उपन्यास, नाटक, गद्य-काव्य श्रीर निवन्ध श्रादि की रचना की। इनकी मनारंजक रचनात्रों से गद्य तो परिमार्जित, शिष्ट श्रीर साहित्या-चित हो ही गया, पठित समाज का भी ध्यान हिन्दो-हित में लगने लगा। हिन्दी के। राष्ट्र-भाषा वनाने के लिए जा प्रवल प्रयत्न किया गया उससे ऋँगरेजी-पठित जनता भी प्रभावित हुई श्रीर उसने भी हिन्दी-चेत्र में काम करना प्रारम्भ कर दिया। हाँ एक विशेष बात यह अवश्य हुई कि इन लागों ने साहित्य-वृद्धि में सहयोग तो दिया किन्तु गद्य में ऋँगरेज़ी श्रीर संस्कृत श्रादि का प्रभाव उपस्थित कर उसमें कुछ रूपान्तर और परिवर्तन भी कर दिया। बँगला भाषा के उपन्यासादि के अनुवादों से भी उसके शब्द, पद एवं प्रयोगादि भी हिन्दी में अनुवादित होकर आ गये, जिससे हिन्दी की विशद भाव-प्रकाशिनी शक्ति तो वढ़ी किन्त उसकी शुद्धता को कुछ धक्का भी पहुँचा। निष्कर्ष यह है कि हिन्दी में मुख्यतः दो विशेषतायें त्रा गई:--१--संस्कृत श्रीर बँगला के भाव-पूर्ण सुन्दर शब्दों या पदों से भाषा की एक विशिष्ट शिष्ट-परम्परा चल पड़ी, २—श्रॅंगरेजी के प्रभाव से कुछ नये प्रयोग श्रीर्विराम श्रादि चिह्न भी इसमें प्रयुक्त होने लगे।

एक विशेष बात इस समय यह और हुई कि गद्य के नवेदिय काल में व्याकरण की जे। अवहेलना की गई थी वह इस काल से दूर हो चली और अब गद्य व्याकरणानुकूल परिमार्जित और स्वच्छ हो चला जिससे उसमें एकरूपता और स्थिरता भी आ चली। इसे शुद्ध साहित्याचिंत रूप देने श्रीर व्याकरण-संयत करने में पं० महावीरप्रसाद द्विवेदी ने सराहनीय प्रयत्न किया। प्रथम तो भाषा-व्याकरण की पुस्तकें लिखी ही न जाती थीं। यह एक नियम सा है कि व्याकरण की श्रावश्यकता उन्हीं को होती हैं जो भाषा से पूर्ण परिचित नहीं होते, उनको श्रधिक नहीं होती जिनको वह भाषा होती है। उन्हें ने। केवल उसके साहित्यिक रूफ से ही परिचय प्राप्त करना पड़ता है श्रीर इसमें भी उन्हें बहुत सुविधा श्रीर सरलता रहती है। श्रारेजों को हिन्दी से पिरचित होने के लिए व्याकरण को महती श्रावश्यकता थी। उन्हीं के प्रयत्न से व्याकरण की पुस्तकें भी तैयार हुई। फिर शिन्ना-विभाग ने उनका विकास-प्रकाश श्रधिक किया।

इस काल के पूर्वार्द्ध के पश्चात् खड़ी बोली, हिन्दी और नागरी आदि का विवाद भी चला, जिससे भाषा-विकास में वड़ी सहायता मिली और हिन्दी के विविध रूपों की छानबीन हुई जिससे साहित्यिक रूप में स्थिरता आई। यह अवश्य हुआ कि भाषा के रूप कुछ भिन्न से हो गये। इसी समय में गद्य-काव्योचित भाषा का अलंकृत रूप भी उठाया गया जिसका प्रभाव गद्य-काव्य पर ते। विशेष न पड़ा, किन्तु खड़ी बोली के काव्य पर बहुत अधिक पड़ा और खड़ी बोली का काव्य भी विकसित हो चला। अस्तु अब हम-आगे साहित्य के भिन्न भिन्न अंगों की सूद्रम और मार्मिक विवे-चना करते हैं।

काञ्य-साहित्य-इस काल में गद्य के प्राधान्य श्रीर प्रचुर प्रचार से काव्य में कुछ शिथिलता सी आगई। अब काव्य में मुख्यतया दो परम्परायें (पद्धतियाँ) चल पड़ीं। पहली ते 'वज-भाषा की पुरानी मुक्तक-पद्धति है जिसका प्रचार कुछ राजद्रवारों श्रीर अन्य प्राचीन कवियों या कवि-मंडलों में था। दूसरी खड़ी दोली की नई काव्य-पद्धति है जिसका उदय श्रीर विकास इसी काल में हुआ और जिसका प्रचार नवीन हिन्दी-चेत्र में रहा। भारतेन्द्र वाबू के समय से काव्य-साहित्य-सम्बन्धी पत्रिकायें भी निकलने लगीं। यह भी ज्ञात होता है कि इस समय काव्य का उद्देश्य विशेष-तया मनारञ्जन ही रह गया था। कतिपय स्थानों में कवि-मंडल स्थापित हुए श्रीर समस्या-पूर्ति का ही विशेष प्रचार हुआ। कुछ सज्जनों ने व्रज-भाषा श्रीर खड़ी बोली दोनों में रचनायें की श्रीर कुछ काव्य-प्रनथ भी लिखे। काव्य-रत्ता के विचार से संप्रह-यन्थ भी तैयार किये गये। खड़ी बोली-काव्य की यदि नवयुवकी श्रीर पत्र-पत्रिकात्रों से सहायता मिलती थी ते। व्रजभाषा-काव्य के। राज-दरबारों श्रीर साधारण जनता से। खड़ी बोली के प्रचार से त्रजभाषा कुछ श्रमुबोध सी श्रवश्य हो रही थी किन्तु संस्कृति के प्रभाव से उसका लोप न हो सका, साथ ही उसके प्रेमियों ने भी उसकी बहुत रचा की। यह अवश्य हुआ कि उसमें कुछ विकार अप्रैर रूपान्तर श्रा गया, श्रीर उसमें प्रान्तीयता की पुट भी लग गई, तो भी उसका प्रचार बना ही रहा श्रीर रत्नाकरजी जैसे विद्वानों ने उसे शुद्ध करते हुए स्थिरता देने में आगे स्तृत्य प्रयत्न किया।

जय-काव्य →देश में अब सर्वत्र शान्ति थी। अस्तु इस काल में जय-काव्य-रचना का सर्वथा लोप ही सा हो गया। हाँ देहातों में आल्हागान का अवश्य प्रचार रहा और इसी लिए कुछ लोगों ने आल्हा-शैली से रामायण आदि की कथायें भी साधारण लोगों के लिए लिखीं। उनमें साहित्यिक चमता विशेष नहीं है अतः वे उल्लेखनीय भी नहीं हैं। यहीं हम काव्य-चेत्र की प्रधान रचन्न-शैलियों का भी उल्लेख कर देना ठीक सममते हैं।

रचना-शैलियाँ—इस समय किवत्त-सवैयात्मक मुक्तक-शैली नो विशेष प्रवल रही, किन्तु इसके साथ ही साथ दोहात्मक सतसई-शैली श्रीर नीति-काव्य की कुंडलिया-शैळी का भी श्रच्छा प्रचार रहा। न्यूनाधिक रूप में मध्य काल की दूसरी शैलियाँ भी प्रचलित रहीं। श्रव तक हिन्दी में प्रायः मात्रिक छन्दों की ही विशेषता रहती थी, कला-काल में किवत्त, सवैया, ही विशेष प्रिय श्रीर प्रचलित हुए। इस काल में श्रागे चल कर संस्कृत के विशिक्ष वृत्तों का श्रच्छा प्रचार हुश्रा क्योंकि खड़ी वोली के शुद्ध संस्कृत-रूप का उपयोग इन वृत्तों में भले प्रकार हो सकता है। श्रागे चलकर वँगला के श्रनुकरण से उसके कुछ नवीन छन्द भी हिन्दी-काव्य में श्रा गये।

भक्ति-काठ्य कला-काल में भक्ति-काठ्य कुछ शिथिल सा हो गया था। हाँ, देवी, देवतात्रों के स्तवन-काठ्य का अवश्य कुछ प्रचार हुआ जो इस काल में भी जारी रहा। इसका रूप सूद्म और मुक्तक काठ्य का ही सा रहा। स्वामी द्यानन्द के प्रभाव से लोक-रुचि और विचार-धारा वदल चुकीथी जिससे कृष्ण-काव्य में वड़ी शिथिलता आगई थी। फिर भी कुछ रूपान्तर के साथ वह चलता ही गया। किवयों ने राधा-कृष्ण को काव्य-साधन के रूप में लेकर अपनी अनुभूति-व्यंजनाओं और सरस भावनाओं को प्रकाशित करते हुए काव्य-कौशल के साथ कुछ लीलात्मक मुक्तक काव्य रचे और कुछ भक्तों ने तीर्थ-स्थानों, पवित्र निद्यों एवं पवित्र पुस्तकों आदि पर महिमा-काव्य की भी रचना की। राधा-कृष्ण के नखशिख एवं ऋतु-वर्णन की भी परिपाटी चलती रही।

राम-काव्य — कृष्ण-काव्य की अपेत्ता राम-काव्य की ओर, जो कला-काल में लुप्त सा हो गया था, विशेष ध्यान गया। इस त्रेत्र में राजा 'रघुराजसिंह', बाबा रामसनेही, जानकीशरण ही जैसे कवि विशेष उल्लेखनीय हैं।

राजा रघुराजिसंह—ये रीवाँ-नरेश, प्रसिद्ध किव महा-राज विश्वनाथिसंह के पुत्र थे। इनका जन्म-सं० १८८७ श्रीरराज्य-तिलक-सं० १९११ हैं। यह बड़े ही विद्याव्यसनी, उदार, सौम्य श्रीर सरल प्रकृति के थे। इन्होंने छोटी-बड़ी वहुत सी पुस्तकें लिखीं, जिनमें से सुन्द्रशतक, भक्तिविलास, रामस्वयंवर, रघुराजिवलास, भागवतभाषा, हनुमतचिरत, रुक्मिणी-परिण्य श्रादि विशेष उल्लेखनीय हैं। कृष्ण-काव्य में जिस प्रकार की रचनायें जिन शैलियों में हुई हैं उन्हीं शैलियों में उसी प्रकार इन्होंने भी राम-काव्य के लिखने में अच्छा प्रयत्न किया। महिमा-काव्य, चरित-काव्य एवं कुछ कृष्ण-काव्य भी इन्होंने लिखा। इनकी प्रतिभा वहुमुखी थी। कहते हैं कि इनके नाम से इनके द्रवार के,कई कवियों ने भी कई पुस्तकें लिखी हैं।

वावा रामसनेही अयोध्या में रामानन्दी सम्प्रदाय के प्रसिद्ध महन्त देवीदास के शिष्य थे। सं० १९११ में इन्होंने विश्रामसागर रचा, जिसके प्रथम खण्ड में पौराणिक कथायें, भक्क-वरें। का वर्णन, द्वितीय में कृष्ण-चरित्र, और तृतीय में राम-चरित्र, देहा-चौपाई की शैली से लिखा गया है। भाषा में अवधी की ही प्रधानता है। रचना भी सुन्दर और विशद है।

कुछ कवियों ने राम-सीता का नखिशख, इनुमान-स्तुति, चित्रकूटमाहान्य श्रादि स्कुट रचनायें की श्रीर कुछ ने वाल्मी-कीय श्रीर श्रध्यात्मरामायण के श्रनुवाद किये। कुछ ने राम-कृष्ण-लीला से सम्बन्ध रखनेवाले लीलाप्रधान नाटक भी रचे श्रीर कुछ ने लीलात्मक काव्य भी रचा। कुछ ने तुलसी के समान कवितावली श्रीर देहावली की रचना की श्रीर कुछ ने विनयपत्रिका श्रादि की टीकायें लिखीं।

ज्ञानात्मक काट्य — यह भक्ति-काट्य के सम्मुख प्रथम ही दव चुका था क्योंकि इसमें ज्ञान का आभास-मात्र था, ज्ञान न था। इसके लेखक भी विद्वान किव न थे। धार्मिक आन्दोलन से इस समय कुछ किवयों ने आध्यात्मिक ज्ञान पर भी कुछ रचनायें कीं किन्तु वे विशेष उल्लेखनीय नहीं हैं। यह कहना भी यहाँ आसंगात नृ होगा कि इस काल में स्वामीजी के प्रभाव से उपनिषदों और

शास्त्रों के गद्य में श्रमुवाद भी हुए। स्वामी तुलसीराम, पं० लेख-राम श्रीर कुपाराम के नाम यहाँ विशेष उल्लेखनीय हैं।

कथा-काव्य — यह लिखा जा चुका है कि प्रथम कथा-काव्य के दो रूप थे। पौराणिक कथा और प्रेमात्मक काल्पनिक कथा। प्रथम में तो धार्मिक आदर्शवाद की और द्वितीय में आध्या-त्मिक रहस्यवाद के साथ प्रेम-कल्पना की पुट थी। प्रथम को तो हिन्दुओं ने और द्वितीय को मुसलमानों ने विशेष विकसित किया। इस काल में द्वितीय. तो लुप्तप्राय ही सा हो गया, हाँ प्रथम की कुछ साधारण रचना हुई और पुराणों की लिलत लीलायें लिखी गईं, कुछ पुराणों के अनुवाद भी हुए।

चिरित्र-काठ्य—इसके तीन मुख्य रूप मिलते हैं:—१— पौराणिक चिरित्र (ध्रुव, सुदामा, प्रह्लाद आदि के), २—ऐतिहासिक (द्यानन्द आदि के), ३—काल्पनिक (आदर्श चिरित्र)। तीनों में साधारण रचनायें हुईं जो विशेष उल्लेखनीय नहीं हैं। आगे चलकर चिरत्र-काठ्य के स्थान पर गद्य. में जीवन-चिरत्र लिखे जाने लगे, और प्रेमात्मक काठ्य के स्थान पर उपन्यास-साहित्य रचा जाने लगा।

नीति-काव्य — नीति-काव्य की भी रचना साधारण रूप में द्वेती रही। इसमें कुंडलिया-शैली की प्रधानता रही। कोई भी कुशल कवि इस क्षेत्र में विशेष उल्लेखनीय नहीं। कुछ लोगों ने चाणक्य और विदुर आदि नीति के अनुवाद भी किये। श्रतंकृत-काव्य केला-काल में यह काव्य बड़े बल-वेग के साथ रचा गया श्रार कई सुन्द्र रीति-प्रन्थ लिखे गये। इस काल में यह शिथिल सा हो गया क्योंकि गद्य का प्राधान्य हुआ। संस्कृत के साधारण रीति-प्रन्थों के अनुवाद तो किये गये, किन्तु उनमें उल्लेखनीय मोलिकता नहीं है। आगे चलकर चूँ कि अलंकार-विपय पाठ्य-क्रम में भी आ गया इसलिए उसमें भो गद्य का उपयोग हुआ श्रीर इस प्रकार रीति-प्रन्थों की रचना रूपान्तरित है। हाँ कितपय लेखकों ने लच्चणों श्रीर उदाहरणों के पद्य ही में रखते हुए विवेचन श्रीर स्पष्टीकरण के ही गद्य में रक्खा।

कला-प्रधान काव्य की दशा भी दीन हो गई। केवल प्राचीन परिपाटी के कुछ ही किव इस शैली की कविता लिखते रहे। खड़ी वोली के किवयों ने इसे विशेष रूप से नहीं अपनाया। रीति-प्रन्थकारों में से उल्लेखनीय है:—गुलाविसंह, जिन्होंने २२ प्रन्थ रचे, उनमें से विनिता-भूषण, व्यङ्गार्थ-चिन्द्रका एवं लितिकीसुदी प्रधान हैं।

लिखराम (जन्म-सं० १८९८)—इनका स्थान इस समय के रीति-प्रनथकारों में ऊँचा है। इन्होंने कई प्रनथ रचे, जिनमें से रावणेश्वर कल्पतक (अलंकारप्रनथ) और महेन्द्रभूषण प्रधान हैं।

द्विज बलदेव (जन्म-सं० १८९७)—ये कान्यक्क्जू ब्राह्मण व्रजलाल के पुत्र थे। ये समस्या-पूर्ति अच्छी करते थे। इनके प्रन्थों में से प्रताप-विनोद (काव्य-शास्त्र का प्रन्थ) ही उल्लेखनीय है। जगन्नाथपसाद भानु रायसाहवं (जन्म-सं० १९१६)— ये मध्य-देश में सेटिलमेण्ट श्राफिसर थे। श्रव पेंशन पा रहे हैं श्रीर काव्य-शास्त्र के विद्वान किव हैं। इन्होंने कई सुन्दर प्रन्थ लिसे हैं जिनमें से **छन्दः**प्रभाकर श्रीर काव्य-प्रभाकर, काव्यालंकार विशेष उल्लेखनीय हैं।

कन्हेयालाल पाहार—इन्होंने संस्कृत-प्रन्थों के आधार पर अलंकार-प्रकाश और काव्यकल्पद्रुम नामक कोव्य-शास्त्र के दें। सुन्दर गद्य-प्रन्थ लिखे।

लाला भगवानदीन—ये काशी-विश्व-विद्यालय के विद्यान् प्रोफ़ेसर थे। हिन्दी, उर्दू और ज्ञज-भाषा तीनों में रचना करते थे। आपने कई पुस्तकें लिखी हैं और केशव के अन्थों की टीकाएँ भी की हैं। काव्य-शास्त्र के आप अच्छे विद्यान् थे। आपके अन्थों में से अलंकार-मंजूषा, नदीने दीन, सुक्तसुधा विशेष उल्लेख-नीय हैं। इनके अतिरिक्त अर्जुनदास केडिया का भारती-भूषण और हमारा अरुंकारपीयूष यहाँ और उन्लेखनीय हैं।

इस काल में पिंगल-सम्बन्धी भी कई प्रन्थ निकल, जिनमें से छुन्दःप्रभाकर (भानु-कृत), छन्दपयोनिधि (कन्हैयादास-कृत) डल्लेखनीय हैं। पिंगल की बालोपयोगी पुस्तकों में से सरस-पिंगल (रामचन्द्र शुक्त सरस-कृत) ही डल्लेखनीय है।

अलंकृत या कलापूर्ण काव्यकारों में से पं० प्रतापनारा-यण मिश्र, श्रम्बिकादत्त व्यास, राय देवीप्रसाद पूर्ण, वियोगी- हरि, वा॰ जगन्नाथदांस रत्नाकर, श्रीघर पाठक, सत्यनारायण कवि-रत्न, श्रयोध्यासिंह उपाध्याय, लाला भगवानदीन श्रीर पं॰ नाथूराम शंकर विशेष उल्लेखनीय हैं। इनका परिचय हम श्राग देंगे।

कविता की नवीन धारा—यह हम पहले ही कह चुके हैं कि इस काल में भारतेन्द्र ने काव्य-रचना-शैली श्रीरी विचार-धारा का देश-काल की परिवर्तित परिश्वितियों के अनुकूल म्हपान्तरित करके नवीन ढंग से प्रचलित कर दिया था और खड़ी वाली के काव्य का प्रगति-शील भी कर दिया था। ऋस्त इस समय भाषा-भेद से काव्य श्रीर कवि-समुदाय भी तीन श्रेखियों में विभक्त हा गये। १—प्राचीन परम्परानुयायी त्रज-भाषा के कवि श्रौर उनके काव्य, २-शुद्ध खड़ी वोली के नवोदित कवि और उनके काव्य, ३-मिश्रित भाषा के कवि श्रीर काव्य। इनके श्रितिरिक्त कुछ लाग ऐसे भी रहे जो कवि श्रीर गद्य-लेखक दोनों थे। गद्य में तो वे खड़ी बाली का और पद्य में ब्रज-भाषा का उपयोग करते रहे। यहाँ यह कहना भी असंगत नहीं है कि भारतेन्दु वावू ने त्रज-भाषा में भी कुछ नवीन परिष्कार किया था। १--उन्होंने उन सन्दर शब्दों के। फिर से प्रचलित किया जिनका प्रयोग शिथिल-सा है। चला था श्रीर जो साहित्यिक परम्परा से दूर होकर लुप्न-प्राय से हो चले थे। २-उन शब्दों के। उन्होंने निकाल दिया जा जनता की ता विस्पृति में आ गये थे किन्तु जिनका उपयाग परम्परा-पालन के लिए ही कुछ कवि करते जाते थे। उनके स्थान

पर नवीन भाव-पूर्ण शब्दों की योजना की । ै २—शब्दों के रूपा-नतिरत करने की जो नियंत्रित प्रथा त्रज-भाषा के किवयों ने चलाई श्री श्रीर जिसका दुरुपयोग करते हुए साधारण किवयों ने गड़वड़ी पैदा कर दो थी उसके सुधार करने का भी प्रयत्न किया । ४—किव-समाज खोलकर किवयों का प्रोत्साहन देते हुए व्यवस्थित रूप से उन्हें काव्य-रचना की श्रोर प्रवृत्त किया । जो किव यहाँ विशेष उन्हें काव्य-रचना की श्रोर प्रवृत्त किया । जो किव यहाँ विशेष

पं प्रतापनारायण मिश्र-प्रतिभावान कवि, सम्पाद्क, नाटककार और लेखक थे, इन्होंने अपने "ब्राह्मण" पत्र के द्वारा हिन्दी का विशेष प्रचार करते हुए गद्य की हास्य-रस-सिंचित व्यंजनापूर्ण, लौकिक मुहावरों से सुप्रभावित चलती हुई मना-रंजक रौली का प्रचार किया। इनके गद्य में कहीं कहीं प्रामीए भाषा की भी पुट पाई जाती है। हाँ हिन्दी रहती बहुत ही शुद्ध है। काव्य में ये वैसवाड़ी-प्रभावित त्रज-भाषा ही रखते थे। वाक्य-विन्यास इनका सीधा-सादा श्रीर स्वच्छ रहता था। पदावली इनकी सरस, भावपूर्ण श्रीर सुन्यवस्थित रहती थी। इन्होंने १६ पुस्तकें लिखीं,जिनमें से १२ पुस्तकें बङ्गला से अनुवादित हैं, उनमें से ५ तो नाटक हैं और शेष काव्य-पुस्तकें हैं। अनुवादित पुस्तकों में से इन्दिरा, युगुळांगुलीय, राधारानी, नीति-रत्नावली; नाटकों में क्तिक्ति, गोसंकट, भारत-दुर्दशा और काव्यों में से प्रेमपुष्पां-जाला. लोकोक्तिशतक और शृंगारिवलास अवलोकनीय हैं। रसखानशतक श्रीर प्रताप-संग्रह भी इन्होंने तैयार किये।

श्रम्विकाद्त्त' व्यास—संस्कृत के विद्वान् श्रीर अज-भाषा के मुक्ति थे। ये समस्या-पूर्ति में भो बड़ें दत्त थे, इन्होंने कई पुस्तकं रचीं श्रीर गद्य-काव्य की श्रीर लागों का ध्यान श्राकर्षित किया। इनके विहारी-विहार, गद्य-काव्य-मीमांसा विशेष उल्लेखनीय हैं।

राय देवीपसाद 'पूर्ण'—ये कानपुर के प्रसिद्ध नागरिक श्रीर सुकवि थे। इनका काव्य कलाकौशल-पूर्ण, प्रौढ़ श्रीर सुन्दर है। श्रापने मेयदूत का बहुत सुन्दर श्रनुवाद धाराधर धावन नाम से किया। इनकी स्फुट रचनाश्रों का एक संग्रह भी प्रका-शित हुश्रा है।

वियोगीहिर व्रज-भाषा के सुकवि और खड़ी वोली के अच्छे लेखक हैं। गद्य-काव्य भी आप वहुत अच्छा लिखते हैं। आपकी पुस्तकों में से अन्तर्नाद (गद्य-काव्य), और वीरसतसई (वीर-रस प्रधान काव्य) विशेष उल्लेखनीय हैं। आपने कुछ नाटक और नाटिकाएँ भी लिखी हैं। व्रजमाधुरीसार नामक एक संप्रह-प्रन्थ भी तैयार किया और कई पुस्तकों का सम्पादन भी किया।

जगन्नाथदास 'रत्नाकर' व्रजभाषा के सुप्रसिद्ध श्राचार्य श्रोर महाकिव हैं। हरिश्चन्द्र के पश्चात् श्राप ही के हम व्रज-भाषा के किवयों में सर्वोच्च स्थान देते हैं। श्रापने व्रज-भाषा की साहित्योचित एकक्ष्पता देकर परिष्कृत श्रोर संयत किया। श्रापकी काव्य-पुस्तकों में से गंगावतरण, हरिश्चन्द्र श्रोर उद्धव- शतक स्तुत्य और अवलांकनीय हैं। विंहारो सतसई का एक सुन्दर संस्करण भी आपने संपादित कर प्रकाशित किया है।

श्रीधर पाठक ने ब्रज-भाषा में नवीन विषयों का संचार करते हुए सुन्दर और उत्तम रचना की है। इनकी भाषा प्रोंढ़, पूरिष्कृत और सरस है। हाँ कहीं कहीं समासवहुला शैली और जिटल वाक्य-विन्यास भी अवश्य हैं। इनकी पुस्तकों में से भारत-गीत, और ऊजड़ गाँव ( अँगरेजी के Deserted village के अनुवाद) विशेष उल्लेखनीय हैं।

सत्यनारायण कविरत ब्रज-भाषा के भक्त श्रीर सुकवि थे। उक्त पाठकजी के समान इन्होंने भी नवीन भावों श्रीर विचारों का समावेश अपनी रचना में किया है। इनकी कवि-ताश्रों का एक संग्रह प्रकाशित हुआ है। इन्होंने मालती-माधव श्रीर उत्तर रामचरित्र के सुन्दर अनुवाद किये।

अयोध्यासिंह उपाध्याय खड़ी बोली के विद्वान; महा-किव और लेखक हैं। खड़ी बोली, उसकी शैलियों, और मुहावरों आदि पर आपका पूरा अधिकार है। आपने अज-भाषा में भी सराहनाय रचना की है। आपकी प्रतिभा बहुमुखी है। इनकी पुस्तकों में से प्रिय-प्रवास (अतुकान्त शैली से लिखा हुआ खड़ी बौली का सर्वोत्तम काव्य), चोखे चौपदे और बोल-चाल (वा-मुहाबरा खड़ी बोलो के ठेठरूप का सुन्दर काव्य-प्रनथ), अधिखला फूल और ठेठ हिन्दी का ठाठ विशेष उल्लेखनीय हैं। नाथूराम शङ्कर खंडी बोली के प्रसिद्ध सुकवि हैं। पहले इन्होंने प्रज-भाषा में भी अच्छी रचना की है। कहीं कहीं इनकी पदावली कुछ कर्ण-कटु और नीरस सी हो जाती है। रचना अवश्य सराहनीय है। इनकी रचनाओं के स्कृट संप्रह और कुछ प्रंथ भी प्रकाशित हुए हैं।

इन लागों के अतिरिक्ति ठाक्कर जगमाहनसिंह (मेघदूत के किवन-सर्वेयों में अनुवादक), नवनीत चौर्व, पं० रामचन्द्र शुक्त ( बुद्ध-चरित्र लेखक) और मिश्र-बन्धु भी उल्लेखनीय हैं।

खड़ी-वाली-काव्य अमीर खुसरों के समय से खड़ी-वाली काव्य का उदय माना जाता है क्योंकि उन्हों ने पहले इसमें कुछ पहेलियाँ लिखी थीं। शीतल किव न भी खड़ी वाली में रचना की है। चूँ कि खड़ी वाली का निर्माण बहुत कुछ उर्दू ढंग पर हुआ है इसलिए इसका उपयोग प्रथम उर्दू छन्दों में ही विशेष किया जाता था। वस्तुतः उक्त श्रीधर पाठक को ही शुद्ध साहिस्यिक खड़ी वाली में मुन्दर काव्य के लिखने का श्रेय प्राप्त है। खड़ी-वोली-काव्य के विकास की तीन मुख्य धारायें हैं। प्रथम में उर्दू छन्दों के द्वारा इसमें काव्य-रचना हुई। थोंड़ समय के परचात् उर्दू ढंग की लावनी और ख्याल जैसे छन्दों में लोग खड़ी वाली की किवता लिखने लगे। यह परिपाटी श्रीधरजी के समय तक चलती आई। उन्होंने भी एकान्त वासी योगी नासकर पुस्तक इसी शैली से लिखी है। पाठकजी ने अपने श्रान्त पथिक (Gold Smith के Traveller के अनुवाद (में रोला छन्द रखते हुए परिमार्जित खड़ी बोली का उपयोग किया और इस प्रकार एक नया मार्ग दिखलाया। सबैयों में भी इसका उपयोग उन्होंने सफलता से किया।

इनके बाद पं० ऋयोध्यासिंह उपाध्याय ने खड़ी वाली और उसके काव्य का अच्छा संस्कार किया। इन्होंने दे। स्वतंत्र मार्ग विकाले। १-- उर्द छन्द पर आधारित चौपदा शैली, जिसमें खडी बोली अपने नागरिक या बाल-चाल के ही रूप में रहती है। वह साफ-सुथरो और वा-मुहावरा रहती है और इसी लिए उर्दू छन्दों के बहुत उपयुक्त ठहरती है। २-संस्कृत की वर्णिक वृत्ति-शैली जिसमें साहित्यिक खड़ी बोली का वह उत्कृष्ट, प्रौढ़ श्रीर ग़ुद्ध संस्कृत रूप रहता है, जो वर्शिक वृत्तों के लिए अति उपयुक्त है। इस शैली का **उद्य** यद्यपि बहुत पहले ही हुआ था किन्तु इसका विकास इसी समय में विशेष हुआ। पं० महावीरप्रसाद द्विवेदी ने ही इस पर्याप्त प्रोत्साहन देते हुए प्रचलित किया। वे ही इस शैली के मुख्य प्रवर्तक कहे जा सकते हैं। उन्हीं की देखा-देखी उपाध्यायजी ने संस्कृत-पदावली-युक्त प्रौढ़ खड़ी बोली में समास-बहुला रीति से अतुकान्त वर्शिक वृत्तों में अपना प्रसिद्ध प्रिय-प्रवास सं० १९७१ में लिखा. जो कृष्ण-काव्य का प्रतिनिधि प्रन्थ है। अपनी प्रथम शैली से इन्होंने चुभते चौपदे श्रीर बोल-चाल नामक पुस्तकें लिखी हैं।

इनके पश्चात् **पं० नाथूराम शंकर** ने खड़ी बोली के काव्य का प्रचार किया श्रीर भाषा में व्यंगात्मक पुट श्रीर स्वनिर्मित विल-च्राण शब्दों की योजना भी रख दी। द्विवदी जी के खंडी-बोली-काव्य के विकास में बहुत वड़ा श्रेय दिया जाता है, यद्यपि वं किव नहीं और उन्होंने काव्य भी नहीं रचा किन्तु पथ-प्रदर्शन अवश्य कराया है। गद्य-पद्य-देनों में एक ही भाषा का रखना उन्हीं का मत है, किन्तु ऐसा करने में उन्हें और उनके अनुयायियों के यथेष्ट सफलता नहीं मिली, काव्य की भाषा अलंकृत और कलापूर्ण हो ही गई है।

द्विवेदीजी के प्रभाव से पद्यात्मक गद्य (Versified prose) तथा इति वृत्तात्मक (Mater of fact) काव्य-रचना का विशेष प्रचार हुआ। दानों में यथेष्ट सरसता और मनोरंजक सुन्दरता नहीं रहती। द्विवेदीजी के अनुयायी कवियों में से उल्लेखनीय हैं:—

वावृ मैथिलीशरण गुप्त गुप्त, साहित्यक खड़ी वोलों में रचना करनेवाले आप एक प्रसिद्ध किव हैं। भाषा आपकी वहुत सुन्दर होती है। कहीं कहीं काव्य-कौशल और चमत्कार भी अच्छा मिलता है। आपने छोटी-वड़ी कई पुस्तकें लिखी हैं, वँगला के कुछ काव्य-प्रन्थों का अनुवाद भी किया है। इनकी पुस्तकों में से भारत-भारती (जो सामयिकता लिये हुए अच्छी रचना है), जयद्रथ-वध, पंचवटी, किसान, विरहिणी ब्रजांगना और मेघनाद्वध विशेष उल्लेखनीय हैं।

पं० रामचरित उपाध्याय—संस्कृत के पंडित श्रीर हिन्दी के सुकवि हैं। इन्होंने विविध छन्दात्मक शैली से राम-चरित चिन्तामणि नामक राम-कथा का एक सुन्दर प्रन्थ लिखा है। पं० लोचनपसाद पांडेयसुकिव और साहित्य-सेवी हैं। मृग-दुख-मोचन नामक कथा-काव्य की पुस्तक सवैया ख्रन्दों में इन्होंने खच्छी लिखी है। इनके ख्रतिरिक्त इस पथ पर चलनेवाले ख्रीर भी कतिपय नवोदित किव हैं।

उन लोगों में से जिन्होंने द्विवेदीजी के पथ से पृथक् रह कर सुन्दर रचनाएं की हैं विशेष उल्लेखनीय हैं:—

गयाप्रसाद शुक्त "सनेही" (त्रिशूल) कानपुर के प्रसिद्ध किव श्रीर "सुकिव" के सम्पादक हैं, व्रज-भाषा तथा उर्दृ- प्रभावित खड़ी वोलो में सुन्दर रचना करते हैं। समस्या-पूर्ति करने में भो श्राप पट्ठ हैं। राष्ट्रीय किवयों में श्रापका स्थान बहुत ऊँचा है। "विशूल" नाम से श्रापने राष्ट्रीय भावों की श्रच्छी किवता की है। इनकी खड़ी वोली तो बड़ी श्रोजस्विनी, उत्तेजक श्रीर जोरदार होती है, किन्तु व्रज-भाषा सीधी-सादी, भावपूर्ण श्रीर सरस ही.रहती है।

रामनरेश त्रिपाठी खड़ी-वोलों के सुकिव हैं। कई छोटी छोटी काव्य-पुस्तकें इन्होंने लिखी हैं, जिनमें से पथिक उल्लेखनीय है। मिलन श्रीर स्वप्न साधारण श्रेणी की रचनायें हैं। कविता-कौमुदी नाम से इन्होंने चार संग्रह-ग्रन्थ भी तैयार किये हैं।

रूपनारायण पांडेय व्रज-भाषा में सुन्दर रचना करते हैं और सफल अनुवादक हैं। माधुरी और सुधा के सम्पादक भी रहे हैं। इनकी पुस्तकों में से दिलत कुसुम, बनबिहंगम्, और आश्वासन उल्लेखनीय हैं। पं० स्रनूप शर्मा त्रेज-भाषा तथा मिश्रित योली में वीर-रस की सवल श्रीर प्रौढ़ रचना करते हैं।

गोपालशरणसिंह—खड़ी वोली के कवियों में इनका स्थान अच्छा है। इनकी रचनाओं का संग्रह "माधवी" नाम से निकल चुका है। इनके अतिरिक्त माखनलाळ चतुर्वेदी, गिरि-धर शर्मा, जगदम्बाप्रसाद "हितेपी" आदि भी उल्लेखनीय हैं।

नवीन धारा—इधर कुछ समय से खड़ी वोली के काव्य-चेत्र में एक नवीन थारा का उद्य हुत्रा है, जो पाश्चात्य रहस्यवाद (mysticism) के आधार पर उठी है, जिसे छायावाद कहते हैं। इसमें रहस्यात्मक सत्ता का, जिसमें श्रनन्त सौन्दर्य, श्रसीम प्रेम और अपूर्व ज्ञानानन्द का आलाक है. आभास रहता है श्रीर श्राध्यात्मिक एवं दार्शनिक वातों की भी साधारण पुट रहती है। इस चेत्र में अभी तक सफल रचनाएँ नहीं हा सकीं। चूँ कि छायावाद के चेत्र में कुछ ऐसे नवयुवक हैं जिन पर ऋँगरेजी श्रीर वँगला का विशेष प्रभाव है इसलिए भाषा इन्हीं दोनों भाषात्रों के भावों, शैलियों श्रीर पदावलियों के अनुवादित रूपों से प्रभावित रहती है। भाषा कुछ अव्यवस्थित, भाव-कुण्ठित श्रीर अस्पष्ट सी भी रहती है। हाँ शब्द-संचयन मधुर श्रीर ललित रहता वँगला के प्रभाव से कुछ नवीन छन्द्र भी इस चेत्र में आ गये हैं श्रीर बेतुकी तथा मुक्त छन्द-रचनायें भी होती हैं। अन्योक्तिः पद्धति से लार्चाणकता एवं अनुभूति-त्र्यंजना के साथ विशेषण-विपर्यय और विरोध-मूलक शैली से मूक अनुभूति, अतीत-स्मृति श्रीर उस पार के प्रेम-सौन्दर्य के साथ वेदना की मंजुल धारा इसमें मिलती है श्रीर पाश्चात्य प्रतीकवाद (symlolis) की भी छाया रहती है। इस श्रेणी के किवयों में पं सूर्यकान्त त्रिपाठी "निराला", पं सुमित्रानन्दन पन्त श्रीर वा० जयशंकरप्रसादजी उल्लेखनीय हैं।

थोड़े ही दिनों से ऋँगरेजी के प्रकृति-चित्रण की सी एक पिर-पाटी भी चल पड़ी है। यद्यपि अभी इसका सफलतापूर्ण विकास नहीं हो सका।

राष्ट्रीय काव्य—भारतेन्द्र वावू ने तो इसका उदय किया श्रीर पं० सत्यनारायण, श्रीधर पाठक जैसे सुकवियों ने इसे विकसित किया। कांग्रेस के राष्ट्रीय श्रान्दोलन से इसे प्रोत्साहन श्रीर प्रावल्य मिला। देश-प्रेम, भाषानुराग श्रादि भावों के प्रधानता देकर ऐसी जोशीली कविता करनेवाले कवियों में से पं० गयाप्रसाद शुक्क त्रिशूल, मैथिली वावू, पं० माधव शुक्ल श्रीर "नरेश कवि" उल्लेखनीय हैं।

नाटक श्रोर उपन्यास—भारतेन्दु वावू के समय से हिन्दी-त्तेत्र में जिस प्रकार अन्य विशेषतात्रों का विकास हुआ है उसी प्रकार नाटक-रचना में भी युगान्तरकारी कार्य हुआ है। इन्होंने स्वतः, जैसा लिखा जा चुका है, कई मौलिक नाटक लिखे श्रीर कई नाटकों के अनुवाद भी किये, साथ ही अपनी मंडली के अन्य योग्य लेखकों के। भी प्रोत्साहित करके इस कार्य में लगा दिया। भारतीय नाट्य-शास्त्र को, जो संस्कृत में है, लेकर उन्होंने

हिन्दी में उसकी आवश्यक वातों का ला उपस्थित किया। इस समय तक नाट्य-शास्त्र पर केाई भी अच्छी पुस्तक न थी। उनके पश्चान् पं० महावीरप्रसाद द्विवेदी ने नाट्य-शास्त्र नामक एक द्वार्टी सी पुस्तक लिखी और वावू श्यामसुन्दरदास ने अपने साहित्यालोचन के एक अध्याय में इस विषय पर सूदम प्रकाश डाला। हमने भी नाट्य-निर्णय नाम को एक पुस्तक इस विषय पर लगभग २५० पृष्ठों में लिखी है।

नाटक-रचना—इस काल में प्रथम नाटक-रचना का कार्य अनुवाद के रूप में ही हुआ। संस्कृत, वँगला श्रीर अँगरेजी के कितपय सुन्दर नाटक अनुवादित किये गये। यह परम्परा न्यूनाधिक रूप से चलती हुई अब तक भी चली जा रही है। भार-तेन्दु ने साहित्यिक श्रीर मौलिक नाटक-रचना का भी पथ दिखलाया श्रीर स्वयं मौलिक नाटक लिखे श्रीर लिखवाये। इसके साथ ही उन्होंने चम्पू, भॉड़, प्रहसन श्रादि के लिखने का भी मार्ग खोल दिया। यह भी ध्यान में रखने के योग्य है कि इस समय अँगरेजी राज्य के प्रभाव से देश में नाटक खेले भी जाने लगे थे। नाटक-कम्पनियाँ श्रीर मंडलियाँ भी तैयार हो गई थीं, जो नाटक लिखाकर खेलती थीं, किन्तु उनके नाटकों में साहित्यिक तत्व न रहता था। वे श्राभनयोचित श्रीर साधारण जनता के लिए हो उपयुक्त होते थे इसी लिए उनकी भाषा श्रीर रौली साधारण श्रीर उर्दु-प्रभावित है। यही देखकर थोड़े ही समय में हिन्दी-हितैषियों ने शुद्ध हिन्दी के नाटक तैयार करके उनका खेलना प्रारम्भ किया।

थोड़े दिनों के पश्चान् जब उपन्यास-रचना की परम्परा बड़े बल-वेग से चलने छगी तब नाटक-रचना में कुछ शिथिलता -आ गई। हाँ, इसके साथ कुछ काल के उपरान्त गद्य-काव्य की एक नबीन शैली चली और छोटी कहानियाँ अथवा गल्पें भी लिखी जाने लगीं जिनके कारण नाटक-रचना में कुछ और भी चीणता आ गई।

इस समय के प्रमुख लेखक हैं, जिन्होंने नाटकों के अनुवाद किये हैं और मौतिक नाटक और उपन्यास भी रचे हैं:—

बाबू ते।ताराम (जन्म-सं० १९०४) ऋलीगढ़ के वकील, और 'भारतबन्धु' पत्र के सम्पादक थे। इन्होंने केटो वृत्तान्त नाटक रचा।

लाला श्रीनिवासदास (जन्म-सं० १९०८) सुकवि, नाटककार श्रीर उपन्यासकार थे, इनकी भाषा तो साधारण श्रीर सुहावरेदार होती थी किन्तु शैली में ग्रॅगरेजी का प्रभाव रहता था। इन्होंने कई नाटक लिखे हैं जिनमें से रणधीर-प्रोममेा-हिनी, संयोगिता-स्वयंवर, श्रीर परीत्ता-गुरु उपन्यास विशेष उल्लेखनीय हैं।

राधाचरण गोस्वामी (जन्म-सं० १९१५) वल्लभीय सुम्प्रदाय के अच्छे नाटककार, संपादक और उपन्यासकार हैं। इनके सरोजिनी, विधवा-विपत्ति, कल्पलता, सावित्री आदि नाटक और उपन्यास सराहनीय हैं। खड्गवहादुर खड्गविलास ग्रेस के संस्थापक श्रीर रईस हैं। इन्होंने धार्मिक, सामाजिक श्रीर राष्ट्रीय भाव लेकर १४ पुस्तकें लिखीं, जिनमें से ६ नाटक हैं। भारत-श्रारत, कल्प-वृत्त, भारत-लळना, रसिकविनाद विशेष उल्लेखनाय हैं।

श्रीम्वकाद्त्त व्यास (जन्म-सं० १९१५) वनारस-संस्कृत कालेज के विद्वान् प्रोफेसर, श्राञ्चकवि श्रीर लेखक थे; हिन्दी श्रीर संस्कृत में इन्होंने ७८ पुस्तकें लिखीं। इनके गी-संकट, मरहटा, श्रीर भारत-सीभाग्य नाटक श्रवलोकनीय हैं।

यहाँ यह लिखना भी अप्रासंगिक नहीं है कि वँगला श्रीर श्रॅगरेजी को देखकर हिन्दी में नाटक श्रीर उपन्यास अब सामा-जिक, राष्ट्रीय, ऐतिहासिक श्रीर धार्मिक वातों के श्राधार पर लिखे जाने लगे श्रीर भाषा भी परिष्कृत की जाने लगी।

वदरीनारायण चैाधरी (जन्म-सं० १९१२) हिन्दी के प्रसिद्ध लेखक श्रीर किव थे। इन्होंने गद्य-काव्य की श्रलंकत शैली चलाई। नागरी-नीरद श्रीर श्रानन्द-कादिम्बनी नामक मासिक-पत्र निकाले। ये भारतेन्दु के मित्र थे। इन्होंने कुल २९ पुस्तकें लिखीं। इनके भारत-सौभाग्य, परांगना-रहस्य नाटक, वृद्ध-विलाप, प्रहसन, शोकाश्रुविन्द श्रीर भारत-भाग्योदय काव्य श्रवलोकनीय हैं। इनका विचार था कि गद्य के कला-कौशल-पूर्ण श्रीर व्यंग्य-वैचिन्त्ययुक्त होना चाहिए। इनकी भाषा समास-बहुला, पेंचीली, श्रनुप्रासों से श्रलंकृत एवं गम्भीर होती थी। कृलम की

कारीगरी लिखकर इन्होंने गद्य-कांट्य की अलंकृत भाषा का प्रकाश किया।

रामकृष्ण वर्मा (जन्म-सं० १९१६) गद्य श्रीर पद्य दोनों में सुन्दर रचना करते थे। श्रपने भारत-जीवन प्रेस से इन्होंने भारत-जीवन पत्र निकाला, श्रीर १६ पुस्तकें लिखीं, जिनमें दो नाटक श्रीर शेष उपन्यास हैं। श्रकवर उपन्यास, पुलिस-वृत्तान्तमाला, स्वर्णवाई, संसार-दर्णण विशेष उल्लेखनीय हैं।

पं० प्रतापनारायण मिश्र—इन्होंने कितकौतुक, हमीर-हठ, भारतदुर्दशा जैसे ५ नाटक लिखे श्रीर वँगला की इन्दिरा श्रादि १२ पुस्तकों के श्रनुवाद किये। उन लेखकों में से, जिन्होंने संस्कृत-नाटकों के श्रनुवाद किये, विशेष उल्लेखनोय हैं:—

रा० व० लाला सीताराम—आप डिप्टी कलेक्टरी से पेंशन पा रहे हैं। इन्होंने कालिदास के सभी प्रमुख प्रन्थों के अनुवाद किये हैं। इनकी भाषा कुछ प्रन्थों जैसे रघुवंश एवं कुमारसम्भव में, अवधी मिश्रित ज्ञजभाषा, और ऋतुसंहारादि में मिश्रित भाषा है। मृच्छकटिक, महावीरचरित, उत्तर रामचरित, मालती-माधव और नागानन्द आदि संस्कृत नाटकों के इन्होंने अनुवाद किये हैं। आप सुकवि और सुलेखक हैं।

पं० सत्यनारायणा ने उत्तर रामचरित और मालती-माधव के सुन्दर अनुवाद किये। पद्य में तो ब्रजभाषा का और गद्य में चलती हुई भाषा का प्रयोग किया है। मूल भावों की रज्ञा करने से भाषा कहीं केंहीं जटिल और अव्यवस्थित सी होगई है।

विद्यावारिधि पं० ज्वालापसाद मिश्र संस्कृत श्रीर हिन्दी के प्रकाण्ड विद्वान, लेखक श्रीर वक्ता थे। इन्होंने यजुर्वेद का भाष्य किया श्रीर संस्कृत के कई महान् प्रन्थों का भाषानुवाद किया। सीता वनवास हिन्दी-नाटक भी इनका देखने के योग्य है।

गोपालराम (जन्म-सं० १९१२) ने बँगला के कई सुन्दर नाटकों और उपन्यासों के अनुवाद किये। नाटकों में देश-दशा, विद्या-विनोद, चित्रांगद (रवीन्द्र-कृत) उपन्यासों में चंचला, भानुमती, नये वाबू विशेष उल्लेखनीय हैं। ये थोड़ी सी कविता भी लिखते हैं।

पं० रूपनारायण पांडेय ने द्विजेन्द्रलाल राय एवं अन्य वँगला-उपन्यासकारों के उपन्यासों के सुन्दर अनुवाद किये हैं। मौलिक रचना आपकी कम है।

इनके अतिरिक्त देवीप्रसाद "पूर्ण" ( चन्द्रकला-भानुकुमार नामक उच्च केटि के साहित्यिक कौशल-पूर्ण नाटक के लेखक), गोपी-नाथ पुरोहित M. A. (Shakespear के Romeo Juliet और As you like it के अनुवादक) राधाकृष्णदास ( महाराणा प्रताप नामी प्रसिद्ध नाटक-लेखक), किशोरीलाल गोस्वामी (प्रणियनी परिण्य नामक मौलिक नाटककार), जयशंकरप्रसाद (नवो-दित नाटककार अजातशत्रु, चन्द्रगुप्त और स्कन्द्गुप्त के लेखक) भी उल्लेखनीय हैं। 'प्रसाद' जी ने नाटकों में पद्य और गान नहीं

## साहित्यप्रकाश

रक्खे और अँगरेजी नाटकों के समान कुछ श्रीर भी नवीनता रक्खी है। नवीन लेखकों में से गोविन्दवल्लभ पन्त, पं० वदरीनाथ भट्ट, श्रीर जी० पी० श्रीवास्तव भी उल्लेखनीय हैं।

नाटकों की अपेक्षा हिन्दी के प्रचार तथा उसके गद्य के निखारने में उपन्यासों से बहुत बड़ी सहायता मिली है। उन उपन्यासों से जो अब तक लिखे गये थे हिन्दी-प्रचार और मना-रखन ही हुआ था। अब वँगला की देखादेखी सामाजिक, पारिवारिक और ऐतिहासिक विषयों पर भी उपन्यास रचे जाने लगे, जिससे समाज को विशेष लाभ हुआ। अँगरेजी और वँगला के अनुवादित उपन्यासों से हिन्दी-गद्य में विविध अर्थां की उद्घाटनी प्रतिभा, भावाभित्यक्षन-शक्ति, गुम्फित विचाराविल-प्रकाशिनी तथा सिन्निहित भावों की विकासिनी-शिक्त का उदय हो गया। थोड़े दिनों तक तो गद्य के निखारने, एवं विखारने के लिए ऐच्यारी और जासूसी उपन्यास खूब चले, इनमें घटना-योजन का कौतूहल, कथन-कौतुक और वर्णन-वैचित्र्य ते। विशेष रहा किन्तु चरित्र-चित्रण, भाव-गाम्भीर्य आदि साहित्यिक गुण कम रहे। इस समय के उपन्यासकारों में से विशेष उल्लेखनीय हैं—

बाबू गदाधरसिंह (सं० १९०५ से ५५ तक) हिन्दी के अच्छे अनुवादक और लेखक थे। इन्होंने कादम्बरी (संस्कृत से), विंगविजेता, दुर्गेशनन्दिनी (वँगला से), ओथेला (अँगरेजी से) अनुवादित किये।

कार्तिकप्रसाद खत्री (सं० १९०८ से ६१ तक) अच्छे लेखक और सम्पादक थे। इन्होंने २० पुस्तकें रचीं और वँगला से प्रमिला, इला, जया और मधुमालती नामक उपन्यास अनुवादित किये।

देवकीनन्दन खत्री ऐय्यारी के अच्छे उपन्यासकार थे। भाषा इनकी सरल और उदूं-मिश्रित है। वर्णन-शैली रोचक और चित्रोपम है। इनके उपन्यासों में से वीरेन्द्र वीर, चन्द्रकान्ता, और भूतनाथ विशेष उल्लेखनाय हैं।

मराठी श्रीर गुजराती के भी कुछ उपन्यासों के अनुवाद हुए किन्तु वे विशेष उल्लेखनीय नहीं हैं। मौलिक उपन्यासकारों में पं० किशोरीलाल गोस्वामी का स्थान ऊँचा है। इनके उपन्यासों में साहित्यिक चमता, सजीवता, श्रीर चरित्र-चित्रण की शालीनता पाई जाती है। छोटे-बड़े ६५ उपन्यास इन्होंने लिखे और अपनी प्रतिभा को दूसरी श्रोर नहीं लगाया। कहीं कहीं निम्न श्रेणी की वासनाओं के दृश्य भी पाये जाते हैं। कहीं तो भाषा संस्कृत-प्राय और प्रौढ़ है और कहीं उर्दुए मुश्रङ्ला है। तारा, इन्दुमती, छवंगलता श्रादि उपन्यास इनके उङ्लोखनीय हैं।

खड़ी बोली के आचार्य पं० अयोध्यासिंह ने भी ठेठ हिन्दी की चर्चा से प्रभावित होकर उसका रूप निश्चित करके प्रचलित करने के लिए, ठेठ हिन्दी का ठाट और अधिखला फूल दो उपन्यास बोलचाल की साधारण हिन्दी में लिखे। इनके अतिरिक्त उपन्यासकारों में से पं० लज्जाराम मेहता (जिन्होंने हिन्दू-धर्म और

संस्कृति त्रादि के प्रधानता देकर त्रादर्श हिन्दू जैसे कई अच्छे उपन्यास लिखे), व्रजनन्दन सहाय त्रादि उल्लेखनीय हैं। चंडी-प्रसाद हृद्येश ने उच केटि की साहित्यिक भाषा में मंगलप्रभात जैसे कई सुन्दर उपन्यास लिखे। वर्तमान समय में प्रेमचन्द का स्थान इस चेत्र-में ऊँचा माना जाता है। इनके उपन्यासों में मानवीय प्रकृति का विश्लेषण, चित्र-चित्रण, वस्तु-विन्यास, वर्णन-सौष्ठव त्रौर घटना-योजना-क्रम त्रादि गुण पाये जाते हैं, पात्रानुकृल भाषा का विधान भी मिलता है। हाँ भाषा उर्दू से प्रभावित है त्रौर हिन्दी-व्याकरण के अनुसार कम है।

अँगरेजी की देखादेखी जैसे बँगला में छोटी कहानियों का लिखना प्रारम्भ हुआ वैसे ही हिन्दी में भी। गिरजाकुमार घोष ने हिन्दी में इनका प्रचार किया। अब गल्प नाम से ऐतिहासिक, सामाजिक, और पारिवारिक कहानियों के लिखने की परम्परा सी चल पड़ी है जिसमें प्रेमचन्द और सुदर्शन जैसे लेखक उल्लेखनीय हैं। इसी प्रकार जीवन-चरित्रों और यात्रा आदिकों के लिखने की भी चाल चल पड़ी है किन्तु अब तक इसमें सराहनीय कार्य नहीं हुआ।

गद्य-काठ्य—पं॰ श्रम्बिकादत्त ब्यास ने प्रथम इस विषय पर प्रकाश डाला था। तब से इस श्रोर भी कुछ कार्य हो चला। गोविन्दनारायण मिश्र श्रीर प्रेमघन ने इसके लिए सानुप्रासिक श्रीर श्रलंकृत भाषा की शैली चलाई। ठाकुर जगमोहनसिंह ने प्रकृति-वर्शन, भाव-भावना-चित्रग् श्रीर कल्पना-कौशल का संचार करते हुए इसके। विकसित किया।

इधर थोड़े समय से भावनात्मक गद्य-काव्य की रचना हो चली है। विद्ताप-शैली से प्रेमोद्गार-प्रकाशन श्रीर धारावाहिक शैलों से भाव-चित्रण की श्रोर विशेष ध्यान दिया जाता है। साथ ही लाचि मूर्तिमत्ता, भावानुभूति की व्यंजना श्रीर कोमलः कान्तपदावली भी रक्खी जाती है। इस प्रकार के गद्य-काव्य-लेखकों में वियोगी हरि का नाम विशेष उल्लेखनीय है। उनका श्रन्तर्नाद इस प्रकार के गद्य-काव्य का एक सुन्दर नमूना है। गद्य-काव्य की उक्त विशेषताश्रों का संचार कुछ नवयुवकों ने साहित्यिक निबन्धों में भी किया है। काव्योपयुक्त विषयों के निबन्धों में तो यह ठीक है किन्तु गम्भीर विषयों के निबन्धों में नहीं।

साहित्यिक निबन्ध—हिन्दी का गद्य अब बहुत कुछ परि-छत होकर स्थिर सा हो चला था, उसमें व्याकरण्-संयत-व्यवस्था, भाव-प्रकाशिनी शिक्त और विषयानुकूल शैलियों की प्रगति भी आ गई थी। इसिलए अब गम्भीर विषयों के साहित्यिक निबन्धों की रचना में भी उसका उपयोग अच्छी तरह है। सकता था। पहले के लेखकों ने अपनी प्रतिभा को कई ओर लगा कर विविध विषयक रचन।एँ करते हुए साहित्योन्नति तो किं थो किन्तु गम्भीर और साहित्यिक निबन्धों की ओर कम ध्यान दिया था।

निवन्ध रचना से ही साहित्य की उत्कृष्टता श्रीर महत्ता का परिचय मिलता है श्रीर भाषा के विकास-सौष्टव का पता चलता निवन्ध-रचना के अच्छे शास्त्रीय प्रनथ यद्यपि अब तक भी नहीं तैयार हुए तो भी पथ-प्रदर्शक रूप में दे। चार पुस्तकें वन गई हैं, जिनसे कथात्मक (Narrative), वर्णनात्मक (Descriptiye), भावात्मक (Reflective) लेखों के लिखने के नियम ज्ञात होते हैं। निबन्धों के लिए गद्य की भिन्न भिन्न शैलियाँ भी चली हैं। भावात्मक निबन्धों में समास एवं व्यास-शैली, श्रीर वर्णनात्मक में धारावाहिक तथा विचेपशैली प्रयुक्त होती हैं। गरा-काव्य के लेखों में एक प्रकार की प्रलापशैली का भी उपयोग होने लगा है। भारतेन्द्र के ही समय से साहित्यिक निवन्धों की परिपाटी चलती है। उनके कुछ मित्रों ने कुछ स्थायो विषयों पर सुन्दर निबन्ध लिखे, फिर कुछ लागों ने देश-काल की साम-यिक बातों और ऋतुओं त्रादि पर सुन्दर लेख लिखे। पं० बाल-कृष्ण भट्ट और प्रतापनारायण मिश्र का स्थान ऐसे निवन्ध-लेखकां में अच्छा है।

ुडपन्यास-वृद्धि से निबन्ध-रचना में कुछ शिथिलता आ गई है। दिवेदीजी ने सरस्वती के द्वारा लेख-रचना का अच्छा प्रचार किया और उनके प्रभाव से कई अच्छे लेखक भी तैयार हो गये। मिश्रवन्धुओं ने आलोचना-पूर्ण, गम्भीर और भावात्मक लेखों की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित किया और अपने लेखों से पथ-प्रदर्शन कराया। इस समय के लेखकों ने जो भावात्मक लेख लिखे

उनमें बुद्धि के। उत्कर्षे देनेवाले गृढ़ भावां का गुम्फन तथा कसा हुआ वाक्य-विन्यास नहीं है। वे बोधक-रीति (Teaching Style) से लिखे गये हैं। एक भाव कई वाक्यों में कई प्रकार सममाया गये है। अस्तु, प्रमुख गद्य-लेखकों में से यहाँ विशेष उल्लेखनीय हैं:—

वावू वालमुकुन्द गुप्त ने सजीव, चलती हुई श्रीर विनादः पूर्ण, रोचक भाषा में भावगम्य श्रच्छे वर्णनात्मक लेख लिखे।

मिश्र-वन्धु—रायवहादुर पं० श्यामविहारी एम० ए०, राय-वहादुर पं० शुकरेव विहारी वी० ए०, पं० गऐशविहारी—हिन्दी के प्रतिभा-सम्पन्न, विद्वान् लेखक, समालोचना तथा साहित्य के इतिहास के प्रवर्तक हैं। काव्य-मर्भज्ञता भी इनमें सराहनीय है। यह सुकवि भी हैं। आपके प्रन्थों में से मिश्र-वन्धु-विनेद (साहित्य के इतिहास का मान्य प्रन्थ) और हिन्दी-नवरत्न (आलोचना-प्रन्थ) लोक-प्रसिद्ध और उत्तम प्रन्थ हैं। आपने सामाजिक, साहित्यिक एवं ऐतिहासिक लेख भी अच्छे लिखे हैं, और अजभाषा में कुछ सुन्दर रचना भी की है।

बाबू श्यामसुन्दरदास—हिन्दू-विश्वविद्यालय के हिन्द्री-विभाग में प्रोफ़ेसर हैं। नागरी-प्रचारिणी सभा आप ही के प्रयत्न का फल है। आप सुयोग्य लेखक हैं। आपके लेख गम्भीर, भाव-पूर्ण और मनन-शील होते हैं। आपकी पुस्तकों में से-साहित्यालोचन, भाषा-विज्ञान, हिन्दी-भाषा और साहित्य, उल्लेख-नीय और अवलोकनीय हैं। पं० भीमसेन शर्मा स्वामी द्यानर्ल्ड के शिष्य, संस्कृत के पूर्ण पंडित श्रीरं 'श्रार्थसिद्धान्त' पत्र के सम्पादक थे। श्रापकी भाषा संस्कृत-गर्भित परम प्रौढ़ श्रीर उच्च केटि की होती थो।

पं० महावीरपसाद द्विवेदी—दिवेदीजी वर्तमान हिन्दीगद्य के प्रधान प्रवर्तक, खड़ी बोली के आचार्य और खड़ी-वोलीकाव्य के पथ-प्रदर्शक हैं। संपादन-कला में आप अकेले ही हैं।
हिन्दी-गद्य को व्याकरण-संयत और परिष्कृत बनाने में आपने
स्तुत्य कार्य किया है। साहित्यिक निबन्धों एवं आलोचना के चेत्र
में भी आपका कार्य स्तुत्य-स्मरणीय है। आपने कई सुन्दर पुस्तकें
लिखी हैं, जिनमें से कालिदास की निरङ्कुशता आदि विशेष
उल्लेखनीय हैं।

पं० रामचन्द्र शुक्क काशी-विश्वविद्यालय के अध्यापक श्रीर सुयोग्य लेखक हैं। आपके लेख गम्भीर और पांडित्य-पूर्ण होते हैं। आप साहित्य-मर्मज्ञ और सत्समालाचक भी हैं। व्रज-भाषा में आप रचना भी अच्छी करते हैं। आपकी पुस्तकों में से आद्र्श-जीवन, हिन्दी-साहित्य का इतिहास, बुद्धचरित्र और काव्य में रहस्यवाद विशेष उल्लेखनीय हैं।

बाबू कन्नोमल एम० ए० धोलपुर राज्य में जज श्रीर हिन्दी के प्रतिभा-सम्पन्न लेखक हैं। दार्शनिक श्रीर तर्कात्मक न्हिबन्ध श्रापने श्रच्छे लिखे हैं।

पं० जगन्नाथप्रसाद चतुर्वेदी विनाद-पूर्ण शैली से हास्य-रस के अच्छे लेखक हैं। आपकी भाषा में लाचिएकता, व्यंजकता और रोचकेता ख़ूब रहतो है। इनके अतिरिक्त पं० चन्द्र-धर गुलेरी, वा० पूर्णिसिंह आदि के नाम भी उल्लेखनीय हैं।

समाले चना—पहले समाले चना से तात्पर्य, काव्य-शास्त्रानुसार काव्य के गुणों श्रीर देशों के, विवेचन से ही रहता था।
श्रॅगरेजी के प्रभाव से इसमें भी रूपान्तर श्रीर परिवर्तन हुआ श्रीर
श्रालाचना की कई नई शैलियाँ भी चल पड़ीं। आलोचना का
प्रारम्भ पं० बदरीनारायण चौधरी से माना जाता है कन्तु साहित्यिक समालोचना का उदय वास्तव में मिश्र-वन्धुश्रों के ही
द्वारा हुआ है। आजकल आलोचना की मुख्य पाँच शैलियाँ
प्रचलित हैं:—

- १ अन्तर्श्व तिप्रकाशन (Classical) जिसमें किव श्रीर काव्य की विशेषता उनके गुग्ग-देशों के साथ दिखलाई जाती है।
- २-निर्णयात्मक—(Judicial) जिसमें किसी काव्य के गुरा-देशों की देखकर उसका स्थान निश्चित किया जाता है। यह प्रशंसात्मक श्रीर निन्दात्मक होती है।
- ३--च्यारुयात्मक—(Inductive) 'जिसमें काव्य की बातों के। स्पष्ट करके उसकी विशेषतात्रों के साथ विश्रहात्मक व्याख्या की जाती है।
- ४-ऐतिहासिक—(Historical) जिसमें कवि पर पड़े इए सामयिक एवं सामाजिक आदि प्रभावों की दिखलाते हुए,

साहित्य की परम्परा से उसकी रचना का सम्वन्य निर्धारित किया जाता है।

५ — मनोवैज्ञानिक — (Psychological) किन के जीवन को देखकर उसकी अन्तर्वृत्तियों के आधार पर उसके काव्य का रूप निश्चित किया जाता है।

पहले यहाँ प्रथम शैली की प्रधानता रही, फिर बदरोनारायण चैधिरी ने पुस्तकावलाचन की पद्धित चलाई। द्विवेदीजी ने गुण-देष-मयी तीज आलाचना और विशेषता-सूचक समीचा करने का मार्ग खाला। विक्रमांकदेवचरित-चर्चा, और नैषध-चरित-चर्चा ऐसी ही आलाचना की कितावें हैं किन्तु इनमें सची आलाचना न होकर काव्य-परिचय और भाषा का छिद्रान्वेषण ही अधिक है। मिश्रवन्धुओं ने हिन्दी-नवरत्न लिखकर तुलनात्मक आलाचना का एक नया मार्ग खाला, जिसका अनुकरण पं० कृष्णविहारी आदि ने किया। पं० पद्मसिंह ने विहारी की आलाचना करते हुए तुलनात्मक, ऐतिहासिक, और रूदिगत (Convetional) समीचा के साथ महफ़िली प्रशंसात्मक शैली उठाई।

ऋँगरेजी-साहित्य की नवीन पद्धतियों का प्रभाव ज्यां ज्यां ऋँगरेजी-पठित जनता पर पड़ता गया त्यां ही त्यां इनका प्रचार हिन्दी में भी बढ़ता गया श्रीर प्रभाववादात्मक ((Inpressionist) जिसमें पाठक पर पड़नेवाले काव्य के प्रभाव के श्रनुसार श्राली-चना की जाती है, श्रिभव्यञ्जनवादात्मक (Expressionist) जिसमें किव के भौकु,प्रकाशन एवं भाव-व्यंजना के वैाचन्य पर बल रहता है, जैसी शैलियों से त्रालाचना हो चली।

श्रालाचकों में श्राजकल उल्लेखनीय हैं:— मिश्रवन्धु, पं० रामचन्द्र शुक्क, पद्मितंह शर्मा, पं० कृष्णविहारी मिश्र श्रादि। समा-लाचना पर श्रव दें। एक पुस्तकें भी लिखी गई हैं जिनमें से पदुम-छाल बख्शी की विश्वसाहित्य नामी पुस्तक उल्लेखनीय है।

स्वी-लेखिकाएँ - कला-काल में स्त्रियों ने साहित्य-रचना के जोत्र में कोई विशेष उल्लेखनीय कार्य नहीं किया। हाँ भिक-काल की परम्परा के अनुसार उन्होंने यत्र-तत्र कुछ भक्ति-काव्य अवश्य लिखा है। आधुनिक काल में स्त्री-शित्ता श्रीर पत्र-पत्रिकात्रों के प्रचार से स्त्रो-समाज में ज्ञान की वृद्धि हुई श्रीर हा रही है। श्रस्तु इस काल में स्त्रियों ने कुछ कार्य भी किया है। कुछ ने तो व्रजभाषा में भिक्त एवं नीति-विषयक रचनाएँ की हैं श्रीर कुछ ने खड़ी वोली में नवीन शैलियों से राष्ट्रीय तथा प्रेमात्मक काल्पनिक कविताएँ लिखी हैं तथा कुछ ने केवल गद्य-रचना ही की है। स्त्रियों ने श्रपने समाज को ध्यान में रखकर स्त्रियोचित साहित्य के निर्माण करने का प्रयत्न नहीं किया। पुरुषों के अनुसार साहित्य के व्यापक विषय ही उठाये हैं। नाटक ऋादि कतिपय ऐसे विषय हैं जिनमें उन्होंने श्रभी कुछ लिखा ही नहीं। इस समय की प्रधान श्रीर उल्लेखनीय देवियों में से प्रताप कुँवरिबाई (मार-वाड़ की रानी जिन्होंने राम-काव्य लिखा है), सहजोबाई, विष्णु-कुँवरि बाई (रीवाँ-नरेश श्रीरघुराजसिंह की पुत्री), चन्द्रकलाबाई

(कलापूर्ण कवित्त-सर्वेया शैली से ऋंच्छो, ामस्या-पूर्ति करती थीं) विशेष उल्लेखनीय हैं। इन्होंने साधारणतः भिक्त-विषयक ऋच्छी रचना की है। खड़ी बोली की नवीन शैली से गद्य ऋौर पद्य लिखने वाली देवियों में से उल्लेखनीय हैंं:—

१ -- हेमन्तकुमारी चौधरानी — जो पंजाब-विश्वविद्यालय के संस्थापक पं० नवीनचन्द्र राय की पुत्री थीं। पंजाब में ह्यो-शिचा और हिन्दी-प्रचार का कार्य इन्होंने ख़्व किया। इनकी पुस्तकों में से आदर्श माता विशेष उल्लेखनीय है।

२--बुन्देलाबाला लाला भगवानदीन की धर्म-पत्नो थीं। आपने वोररस-पूर्ण शिज्ञा-प्रद विषयों पर ख्रोजस्विनी भाषा से अच्छी स्फुट रचनाएँ की हैं।

३--राभेश्वरी नेहरू पंठ व्रजलाल नेहरू (I. C. S.) की धर्मपत्नी हैं श्रीर सरल मुहावरेदार भाषा में श्रच्छा लिखती हैं। सूर्यदेव का श्रागमन नामक उपन्यास श्रापका श्रच्छा है। इनके श्रातिरक तारनदेवी छली श्रीर सुभद्रा कुमारी चौहान श्रादि के नाम उल्लेखनीय हैं।

विविध विषयक रचनाएँ—इस ग्रेगर हिन्दी श्रीर उसके साहित्य ने श्रत्यन्त सराहनीय उन्नति की है। पत्र-पत्रिकाश्रों के द्वारा इस कार्य. में बड़ी सहायता मिली है। श्रव भिन्न भिन्न विषयों में हिन्दी के सुयोग्य लेखक श्रच्छी रचनाएँ कर रहे हैं श्रीर प्रतिवर्ष श्रनेक विषयों पर सुन्दर प्रन्थ प्रकाशित होते जाते

हैं। व्याकरण, वेषु, भाषा-विज्ञान, गणित, दर्शन, विज्ञान आदि सभी प्रधान विषयों के चेलों में सराहनीय कार्य हो रहा है। हिन्दी-साहित्य का इतिहास भी अब बृद्धि पाता जाता है। प्राचीन काव्यों के सुन्दर संस्करण, उनके आले।चनात्मक संग्रह और खोज-विषयक प्रन्थ भी तैयार हो रहे हैं। भिन्न भिन्न विषयों की पुस्तकों के अनुवाद हो रहे हैं तथा उन पर टीकाएँ भी लिखी जा रही हैं। सर जार्ज प्रियर्सन जैसे कुछ अँगरेज विद्यानों ने भी हिन्दी में कार्य करके हिन्दी के लेखकों का प्रोत्साहित और उत्ते-जित किया है। हिन्दी का प्रविधित करनेवाली कई एक संस्थाएँ भी खुल गई हैं जिनमें से नागरी-प्रचारिणी सभा और हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन विशेष उल्लेखनीय हैं।

हिन्दी और हिन्दी-साहित्य की जैसी उन्नित क्यर १५-२० वर्षों में हुई है उसे देखकर यही विश्वास होता है कि थोड़े ही समयू में हिन्दी भाषा और उसके साहित्य को वही गैरिव प्राप्त हो जायगा जो क्रॅगरेजी भाषा और उसके साहित्य को प्राप्त है। शीघ्र ही वह दिन आवे यही हमारी मंगल-कामना है।